

STATE STATE AND STATE ST

| K                                     |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| वार वेड                               | तकालय                   |
| ८) ८ पुरः<br>८ म म ्र गुरुकुल कांगड़ी | विश्वविद्यालय, हरिद्वार |
| र्ग संख्या                            | आगत संख्या              |

पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए। अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब-दण्ड लगेगा।

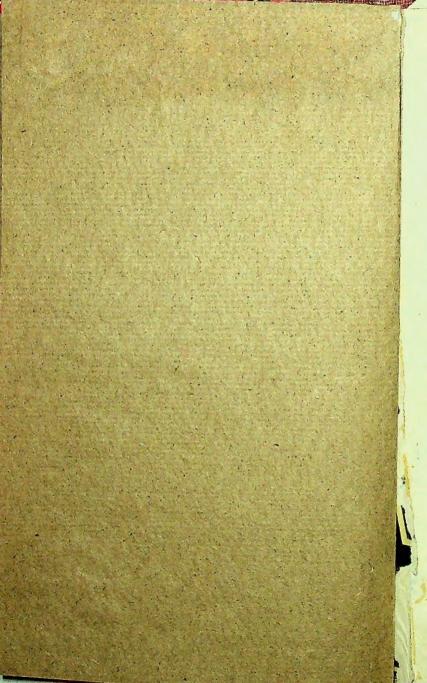



वैदिक-जीवन-प्र



8251

## **VEDIC-LIFE**

R216,SHA-V 8251

—-श्रनुवादक---

डा० रत्नचन्द्र शर्मा

एम॰ ए॰ (संस्कृत-हिन्दी-इंग्लिश) M.O.L., Ph.D. ग्रध्यक्ष हिन्दी संस्कृत विभाग दयालींसह कालिज करन ाल)

---प्रकाशक---

जन - ज्ञान - प्रकाशन

प्रकाशक : जन-ज्ञान प्रकाशन १५६७ हरघ्यानसिंह मार्ग, करौल बाग, नई दिल्ली-५



फोन: ५६६६३६

मूल्य ) ५० पैसे

मुद्रक : सैनी प्रिण्टसँ, पहाड़ी घीरज, दिल्ली-६

> संसार में वेद का सन्देश फैलाने और वैदिक साहित्य प्रकाशन के लिए

> 9. जन-ज्ञान (मासिक) के सदस्य बनें वाषिक मूल्य १०) आजीवन २०१) नमूना पत्र लिखकर दिना मूल्य मंगाएँ

 वैदिक साहित्य व अंग्रेजी के ग्रन्थ प्रकाशन हेतु व ईसाइयत के प्रवाह को रोकने के लिये उदारतापूर्वक सहयोग दीजिये। — भारतेन्द्रनाथ

संचालक

दयानन्द-संस्थान

१५६७, हरध्यान सिंह मार्ग, करौल बाग, नई दिल्ली-५

दूरमाष--- ४६६६३६

|     | विषयानु त्र                     | मणिका पुरुष का श                  | य    |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------|------|
|     |                                 | 11. 200                           |      |
|     |                                 | ी पुस्तकाताव                      | ,    |
| 8-  | विषय-प्रवेश                     | (Introduction)                    | 50   |
| 2-  | ज्येष्ठ ब्रह्म को नमस्कार       | (Introduction) (Homage to Supreme | 41   |
|     |                                 | Brahma)                           | 38   |
| 3-  | सृष्टि-रचना से पूर्व            | (Before creation of the           |      |
| ì   |                                 | world)                            | 38   |
| 8-  | सृष्टि-रचना                     | (Creation of the world)           | 83   |
|     | पुरुष सुक्त (समाज व्यवस्था)     | (Universal Soul)                  | 88   |
|     | पृथिवी और उस की प्रार्थना       | (Prayer of Earth)                 | 43   |
|     | आश्रम धर्म                      | (Division of life into            |      |
|     |                                 | periods)                          | प्रष |
| 5-  | ब्रह्मचर्य                      | (Celibacy)                        | ४७   |
|     | व्रत की दीक्षा                  | (Self-dedication and              |      |
|     |                                 | consecration)                     | ६०   |
| 20- | ब्रह्मचारी द्वारा सरस्वती       | (Prayer of Saraswati              |      |
|     | आराधना                          | by the Brahmchari)                | ६०   |
| 00_ | शिवसंकल्प                       | (Good will)                       | ६४   |
|     | भद्रालक्ष्मी                    | (Auspicious wisdom)               | ६७   |
|     |                                 |                                   | 33   |
| ( - | गृहस्थ ग्रश्रम<br>(क) पतिदेवनम् | a- (Wedded bliss)                 |      |
|     |                                 | b. (House holder's life)          |      |
| 0~  | (ख) गार्हपत्य                   | (Right way to wealth)             | 53   |
|     | धर्मपूर्वक धन की प्राप्ति       |                                   | 53   |
|     | विविध व्यवसाय                   | (Various vocations)               | 53   |

१६- पारिवारिक और सामाजिक (Family & Social Concord) &? ग्रनुकूलता (The house holders & cows) & o १८- गृहस्थ और गौएं (Support of the needy १६- धनान्नदान with wealth and food) 803 (Health) २०- आरोग्य 204 (To live by Law) २१- न्यायानुकूल जीवन (Heroic attitude २२- वीरभावना towards life 009 (Freedom from fear) 205 २३- ग्रभय भावना (The Ideal Kshatriya २४- स्रादर्श क्षत्रिय शासक 280 King)) (Victory in battle) 883 २५- युद्ध में विजय (United Leadership) २६- सम्मिलित नेतृत्व 284 (Spiritual Leadership) 388 २७- ग्राघ्यात्मिक नेतृत्व ११७ (The Assembly) २८- सभा ग्रौर समिति 220 (National Prosperity) २६- राष्ट्रीय आभ्यत्थान (Prayer for peace, amity, ३०- शान्ति, मित्रता, प्रसन्नता 858 भौर तेज के लिए प्रार्थना happiness and energy) (Spirit of Sacrifice) 230 ३१- यज्ञ की भावना (Vedic Mysticism) ३२- वैदिक रहस्यवाद १३१ (Death) 280 ३३- मृत्यू (Heaven) 883 ३४- परलोक [स्वर्ग]

वे

सम्म

मूल

ग्रवै

वर

ने दे

सर्भ

आ

प्रा

पुर

### विषय-प्रवेश

दे हिन्दुग्रों के सर्वाधिक सम्नान्य, सर्वाधिक प्रामाणिक और परम पित्र धर्मग्रन्थ तो हैं ही, इसके साथ ही वे विश्ववाङ्मय के भी सर्वप्रथम ग्रीर सम्मानित ग्रन्थ हैं तथा ज्ञान के भण्डार हैं। हिन्दू उन्हें वैदिक-सनातन धर्म के मूलाधार एवं ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार करते हैं जो परवर्ती समस्त वैदिक तथा ग्रवैदिक (लौकिक) साहित्य के प्रेरणास्रोत हैं। 'वेदोऽखिलो धर्मभूलम्' कह कर मनु महाराज ने इसी तथ्य की ओर संकेत किया है। ग्रन्यत्र मनु महाराज ने वेद को चारों वर्णी, तीनों लोकों, चारों ग्राश्रमों, भूत, भविष्य ग्रीर वर्तमान सभी के ज्ञान का ग्राधार वताते हुए कहा है—

"चातुर्वण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चमाः पृथक् । भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्वं वेदात्प्रसिध्यति ॥"३

सांख्य, योग, वेदान्त, वैशेषिक ग्रीर पूर्वमीमांसा दर्शनों में वेदों को स्वतः-प्रमाण बताया गया है और नित्य स्वीकार किया गया है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आर्यसमाज के नियमों में तीसरे नियम के रूप में लिखा है—"वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना ग्रीर सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।" डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् ने भी वेदों को 'शास्वत' तथा 'स्वतःप्रमाण' बताया है। "श्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा" गर्थात् "सृष्टि के ग्रारम्भ में ब्रह्म से ब्राह्मणों, वेदों ग्रीर यज्ञों की सृष्टि की गई" कह कर भगवान् श्री कृष्ण ने भी गीता में वेदों की नित्यता ग्रीर स्वतः प्रामाणिकता का समर्थन किया है।

बाह्मण, ग्रारण्यक, उपनिषद्, स्मृतिग्रन्थ, दर्शनशास्त्र, रामायण, महाभारत, पुराण ग्रादि सभी धर्मग्रन्थों में वेदों का महत्त्व स्वीकार किया गया है ग्रीर

१. मनु स्मृति २/६

२. मनु समृति १२/६७

<sup>3.</sup> Indian Philosophy, vol II

४. गीता १७/२३

उन्हें ईश्वरीय ज्ञान के प्रतिपादक ग्रन्थ वताया गया है। स्वयं ग्रनेक वेदमन्त्रों में वैदिक संहिताग्रों को परब्रह्म से प्राहुर्भूत कहा गया है ग्रौर उनकी ग्रपौरुपेयता वैदिक संहिताग्रों को परब्रह्म से प्राहुर्भूत कहा गया है ग्रौर उनकी ग्रपौरुपेयता तथा महिमा का प्रतिपादन किया गया है। महात्मा वुद्ध, शंकराचार्य, गोस्वामी तथा महिमा का प्रतिपादन किया गया है। महात्मा वुद्ध, शंकराचार्य, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, महात्मा कवीर, गुरु नानकदेव, स्वामी दयानन्द सरस्वती, तुलसीदास, सूरदास, महात्मा कवीर, ग्री आदि भारतीय महापुरुषों, विद्वानों ग्रौर बहानों के श्रीमती व्हीलर विलैक्स ग्रादि पाश्चात्य महापुरुषों ग्रौर विद्वानों ने वेदों के प्रति ग्रगाध श्रद्धा का भाव व्यक्त किया है ग्रौर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा कि है।

जहां तक वेदों में प्रतिपादित विषयों का सम्बन्ध है, भारतीय विद्वानों का कहना है कि इनमें ज्ञान, कर्म और उपासना; यज्ञ, योग श्रीर साधना; धर्म, ग्रर्थ, काम और मोक्ष; ग्रहण और त्याग; प्रेय और श्रेय; भौतिक, दैविक ग्रीर म्राघ्यात्मिक; मानवीय जीवन ग्रीर उसके उन्नायक सभी प्रकार के ग्राचार-ब्यवहार ग्रादि संकेतपूर्वक ग्रथवा विस्तारपूर्वक प्रतिपादित हैं। वेदों के श्रद्धालु प्रशंसकों का तो कहना है कि कोई भी ऐसा मानवीय जीवन से सम्बद्ध भौतिक ग्रथवा ग्राध्यात्मिक विषय नहीं है जिसका वेदों में प्रतिपादन नहीं है, चाहे वह प्रतिपादन सांकेतिक रूप में ही हो । वेदों के विषयों पर विचार करते हुए स्वामी दयानन्द सरस्वती ने उन्हें चार भागों में विभक्त किया है — (१) विज्ञान, (२) धर्म, (३) उपासना और (४) ज्ञान । विज्ञान से ग्रीभ-प्राय है समस्त विश्व का विज्ञान ग्रर्थात् परब्रह्म परमेश्वर से लेकर कीट-पतंग और तृणादि तक सभी पदार्थों का ज्ञान । भारतीय दर्शनशास्त्र ग्रीर ग्राच्या-रिमक चिन्तन इसी से सम्वन्धित हैं। धर्म का ग्रर्थ है शारीरिक तथा मानसिक, सकाम तथा निष्काम सभी प्रकार का धर्म। वेदों में इन सभी के सम्बन्ध में जपदेश दिया गया है ग्रौर मानवीय जीवन के सभी पहलुग्रों पर, आचार-व्यवहार पर ग्रौर सभी प्रकार की ग्रावश्यकताओं पर वे सूत्रात्मक, सांकेतिक ग्रथवा विस्तृत भाव व्यक्त किये गये हैं जो जीवन को पूर्ण बनाने में सहायक हो सकते हैं।

१. देखिये लेखक की पुस्तक 'धर्मग्रन्थावलोकन' प्० १४-२६

ब्रह्म वर्य, शिक्षा-प्राप्ति, गुरु शिष्य-सम्बन्ध, गृहस्थ धर्म, समाज व्यवस्था, राज-नीति, शासन व्यवस्था, परोपकार, सहकारिता ग्रादि सभी विषयों का प्रति-पादन वेदों में विद्यमान है। इनके अतिरिक्त इन सभी प्रकार के कार्यों में शारीरिक तथा मानसिक एवं ज्ञान तथा किया के समन्वय की प्रवृत्ति पर जोर दिया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की उपलब्धि के लिए वेद म्रादेश देता है। 'उपासना' का मर्थ है ईश्वर का सान्तिध्य प्राप्त करना। वेदों में विश्व के रचयिता, रक्षक और संहर्ता ब्रह्म (परमात्मा) की उपासना पर वहत वल दिया गया है। उसके सान्तिच्य की उपलब्धि ही मोक्ष है। वेदों का चौथा विषय है 'ज्ञान'। 'वेद' शब्द का ग्रर्थ ही है-- 'ज्ञान'। वेद भौतिक ग्रीर स्राघ्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान के भण्डार हैं। ज्योतिष, गणित, वैद्यक, शरीर रचना विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान ग्रादि का मूल वेदों में ढूंढ़ा जा सकता है। याचार्य वैद्यनाय शास्त्री ने ग्रपनी पुस्तक 'साइंसिज इन दि वेदाज' में त्राधुनिक विज्ञान की सभी शाखात्रों को वेदों में सिद्ध करने का प्रयास किया है। प्रसिद्ध अमरीकन विद्षी श्रीमती व्हीलर विल्लैक्स ने वेदों में विज्ञान को स्वीकार करते हुए लिखा है-"भारत वेदों की भूमि है जो न केवल जीवन को पूर्ण बनाने वाले उच्च धार्मिक विचारों से ही परिपूर्ण है, वरन उन तथ्यों से भी युक्त है जिन्हें विज्ञान ने सत्य सिद्ध किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्युत् (Electricity), रेडियम, इलैक्ट्रोन, वायुयान ग्रादि सभी से वैदिक ऋषि परिचित थे।" श्री अरिवन्द घोष का कहना है कि "वेद में ग्रन्य वज्ञा-निक सत्य भी हैं जिनका अभी तक आधुनिक विज्ञान को भी ज्ञान नहीं।" श्री जैकोलियट का कहना है कि "वेद ही एक ऐसी पुस्तक है जिसके विचार आधुनिक विज्ञान के अनुकुल हैं।"

वस्तुतः आधुनिक विज्ञान के मूल तत्त्व वेदों में उपलब्ध हैं। आधुनिक विज्ञान का मूल आधार विद्युत् शक्ति है। वैदिक विज्ञान का मूल आधार प्राण शक्ति है जो कि विद्युत् शक्ति की अपेक्षा अधिक व्यापक है। विद्युत् शक्ति भी प्राणशक्ति का ही एक भेद है, परन्तु इस प्रकार के अनेक भेद प्राणशक्ति में समाविष्ट हैं। वह प्राणशक्ति विश्व में यज्ञ के रूप में प्रवृत्त है। देवता, ऋषि, पितर, गन्धर्व, असुर आदि जिनका मन्त्रों और ब्राह्मणों में स्थान-स्थान पर संकेत मिलता है, विश्व-यज्ञ के परिचालक हैं। 'यज्ञ' शब्द 'यज्' धातु से व्युत्पन्न

होता है जिसका अर्थ पाणिनि ने देवपूजा, संगतिकरण और दान लिखा है। इन ग्रथों के अनुसार प्राणरूप देवताओं की पूजा ग्रर्थात् उनका प्रसादन करना यज्ञ है। संगतिकरण अर्थात् दो तत्त्वों को मिलाकर एक नया तत्त्व बनाना भी यज्ञ है ग्रौर सम्पूर्ण विश्व में समस्त पदार्थों में जो ग्रादान-प्रदान ग्रथित् लेन-देन की प्रिक्रिया चल रही है वह भी यज्ञ है। इस विश्व-यज्ञ के प्रमुख परिचालक देवता हैं—ग्रग्नि और सोम । "ग्रग्नीषोमात्मकं जगत्" कह कर ब्राह्मण में इसी तथ्य की ग्रोर संकेत किया गया है। इनमें से 'ग्रम्नि' को ग्रत्ता ग्रथवा ग्रन्नाद (अन्न खाने वाला) कहा गया है और 'सोम' को अन्न वताया गया है। अग्नि नित्य सोम को खाता रहता है ग्रीर ग्रपने रूप में परिणत करता रहता है। इसी को ग्रग्नि पर सोम की निरन्तर ग्राहति पड़ना कहा गया है। उदाहरण रूप में सूर्य एक महाविशाल श्रम्निपिण्ड है जो निरन्तर प्रज्वलित रहता है। उसमें से अनन्त तेज अथवा अग्नि समस्त ब्रह्माण्ड में फैलती रहती है, परन्त् इतनी ग्राग्न को निरन्तर प्रमृत करने पर भी सूर्य क्षीण नहीं होता, क्योंकि "सोमेनादित्या बलिनः" के त्रनुसार उस पर अनन्त सोम की आहुति पड़ती रहती है और वह सोम निरन्तर ग्रग्निरूप में परिणत होता रहता है। यही म्रग्नि-प्रिक्तिया समस्त पदार्थों में वरावर चल रही है। इसी प्रकार पृथ्वी, जल म्रादि की विभिन्न अवस्थाम्रों का प्रतिपादन वेदमन्त्रों में देखा जा सकता है। वर्तमान विज्ञान जल में हाइड्रोजन ग्रीर ग्रॉक्सीजन का योग मानता है। वैदिक विज्ञान में उसे अग्नि श्रीर सोम का योग वताया गया है। यह भेद केवल भाषागत भेद है, तात्त्विक रूप से दोनों वातें एक ही तत्त्व को सिद्ध करती हैं। आधुनिक विज्ञान में यह स्वीकार किया गया है कि ग्रव तक जो सौ से भी ग्रधिक तत्त्व भ्राविष्कृत हुए थे वे मौलिक नहीं हैं। मौलिक तत्त्व केवल दो हैं - इलैक्ट्रोन और प्रोटोन । इन्हीं दो के विलक्षण संयोग से भिन्न-भिन्न तत्त्व बनते हैं। यह भी प्रायः सिद्ध हो चुका है कि ये दोनों तत्त्व भी मूलतः एक ही तत्त्व के विकास हैं। इस दृष्टि से ग्राधुनिक विज्ञान उस एकतत्त्ववाद पर ग्रा पहुंचा है जिसका समर्थन वेद और भारतीय दर्शन करते हैं। परन्तु वेद श्रीर भारतीय दर्शन जिस एक तत्त्व का निरूपण करते हैं, ग्राधुनिक विज्ञान ग्रभी वहां तक नहीं पहुंच पाया । इलैंक्ट्रोन और प्रोटोन की निर्घारित की गई परि-भाषायों के यनुसार एक यणु स्थित है थीर दूसरा उसके चारों थ्रोर निरन्तर

घूमता है। शतपथ ब्राह्मण में वेदों से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए स्पट्ट रूप में वताया गया है कि 'यजुः' 'यत्' और 'जुह्' दो शब्दों के योग से वना है। 'यत्' का ग्रथं है निरन्तर 'चलनशील' ग्रौर 'जुह्' का अथं है स्थिर। इन दो तत्त्वों से ही सृष्टि की रचना हुई है। वहीं इन दोनों तत्त्वों का नाम वायु और ग्राकाश भी दिया गया है। ईथर का उल्लेख भी इसी सम्बन्ध में किया जा सकता है। सभी वैज्ञानिक ग्रभी इस पर एकमत नहीं हैं, परन्तु वेद में इन्द्र के जो चौदह नाम बताये गये हैं उनमें से एक ईथर भी है। विद्युत्-शक्ति भी इन्द्र का ही रूप है। इस संक्षिप्त विवेचन के ग्राधार पर कहा जा सकता है कि ग्राधुनिक विज्ञान का मूल स्रोत वेदों में खोजा जा सकता है और कुछ विद्यान इस पर कार्य कर भी रहे हैं।

0

वेद मन्त्रों के सामान्यतः तीन-तीन ग्रथं किये जा सकते हैं—(१) आधि-भौतिक, (२) ग्राधिदैविक ग्रौर (३) ग्राध्यात्मिक। परन्तु विद्वानों की धारणा है कि तीन प्रकार के ग्रथं तीन प्रकार की ग्रथं-श्रेणियां हैं जिनके ग्रन्तगंत शब्दों के यौगिक ग्रथं करते हुए राजनीतिपरक, समाजपरक, विज्ञानपरक ग्रादि ग्रथं भी किये जा सकते हैं ग्रौर किये गये हैं। ग्राचार्य यास्क ने निरुक्त में वैदिक शब्दों के यौगिक ग्रथों पर वल दिया है ग्रौर ग्राप्त, इन्द्र, गौ, जात-वेदाः, वैश्वानर आदि शब्दों का ग्रनेक दृष्टियों से निर्वचन किया है ग्रौर विभिन्न अर्थ बताये हैं। ग्राचार्य सायण ने यज्ञपरक ग्राधिभौतिक ग्रौर ग्राधि-दैविक अर्थों पर जोर दिया है। पं० जयदेव शर्मा ने ग्रनेक सूक्तों के राजनीति ग्रौर राज्यव्यवस्थापरक अर्थ किये हैं। पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने शब्दों के यौगिक अर्थों पर वल दिया है और उनका सरलार्थ दिया है। यूरोपीय विद्वानों ने ग्रधिकतर ग्राचार्य सायण का ग्रनुकरण किया है। कुछ एक सूक्तों के विज्ञानपरक ग्रथं भी किये गये हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वेद-मन्त्रों के विभिन्न दृष्टियों से ग्रथं किये जा सकते हैं।

उपर्युक्त अर्थो अथवा अर्थश्रेणियों में से चाहे किसी भी दृष्टि से वेदमन्त्रों का अर्थ किया जाये, आचार्य यास्क के एवं अन्य नैरुक्तों के इस सिद्धान्त को अवश्य व्यान में रखना चाहिए कि वेदों में प्रयुक्त सभी संज्ञा और विशेषण यौगिक शब्द हैं। इस लिए वेद-मन्त्रों में जो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में प्रयुक्त किये गये हैं, वे ऐतिहासिक संज्ञाएं नहीं हैं, विल्क सामान्य यौगिक शब्द हैं जो उनके मूलभूत धातुग्रों के ग्रर्थ के ग्रनुसार विभिन्न ग्रर्थ रखते हैं। इसी लिए वेदों के भारतीय विद्वानों का कहना है कि वेदों में इतिहास नहीं है। ग्राचार्य यास्क ने निरुक्त में देवापि, शन्तनु, विश्वामित्र, विसप्ठ ग्रादि ऐति-हासिक प्रतीत होने वाली व्यक्तिवाचक संज्ञाग्रों के ग्रौर गायत्री, उिष्णक्, ग्रनुष्टुप् ग्रादि छन्दों के भी विभिन्न निर्वचन किये हैं ग्रौर यौगिक ग्रथं वताये हैं। ऐसे शब्दों के ग्राधिभौतिक, ग्राधिदैविक ग्रथवा ग्राध्यात्मिक ग्रथं किये जा सकते हैं। निरुक्त तथा ब्राह्मणग्रन्थों में ऐसे ग्रर्थ देखे जा सकते हैं। इसके ग्रितिस्क वेदों के व्याख्याताग्रों एवं पाठकों को यह वात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वैदिक भाषा तथा संस्कृत भाषा में प्रयुक्त शब्दों के ग्रर्थ में बड़ा ग्रन्तर है। निम्नलिखित कुछ शब्द इस तथ्य को भली भांति पुष्ट कर सकते हैं:—

| शब्द       | संस्कृत में ग्रर्थ     | वेद में ग्रर्थ           |
|------------|------------------------|--------------------------|
| १. न       | नहीं                   | नहीं, समान               |
| २. गिरि    | पर्वत                  | पर्वत, मेघ               |
| ३. समुद्र  | सागर '                 | सागर, पर्वत              |
| ४. गौ      | गाय, पृथ्वी, इन्द्रिय, | गाय, गाय का चनड़ा,       |
|            | किरण                   | गौ का दूध, पृथ्वी,       |
|            | *                      | इन्द्रिय, सूर्य की किरण, |
|            |                        | धनुष की मौर्वी, सूर्य,   |
|            |                        | वाणी ग्रादि।             |
| ५. भ्रग्नि | श्राग                  | ग्राग, ईश्वर, शक्ति      |
| ६. व्रत    | व्रत, उपवास            | उपवास, कर्म, ग्रन्न      |
| ७. नभ      | म्राकाश                | सूर्य, श्रांकाश          |
| ८. स्वः    | स्वर्ग                 | सूर्य, ग्राकाश, स्वर्ग   |
| है. नाक    | स्वर्ग                 | सूर्य, आकाश, स्वर्ग      |
| १०. ग्रहि  | सांप                   | सांप, मेघ                |
| ११. उपल    | पर्वत, पत्थर           | मेघ, पर्वत               |
| १२. पर्वत  | पर्वत                  | मेघ, पर्वत               |

शतपथ ब्राह्मण में यजुर्वेद के तेरहवें ग्रध्याय के ५४, ५५, ५६, ५७ ग्रीर ५८ मन्त्रों की व्याख्या करते हुए विश्वामित्र, जमदिग्न, भरद्वाज, अति, ग्रंगिरा, विश्वकर्मा ग्रादि व्यक्तिवाचक सज्ञाएं प्रतीत होने वाले शब्दों के व्युत्पत्ति-जित ग्रथं दिये गये हें ग्रीर कहा गया है, विसष्ठ का अर्थ है 'प्राण'; भरद्वाज का 'मन'; विश्वामित्र का 'कान'; जमदिग्न का 'ग्रांखें'; ग्रंगिरा का 'प्राण'; विश्वकर्मा का 'वाणी' ग्रादि । ग्राचार्य यास्क ने 'कण्व' शब्द का निर्वचन करते हुए कहा है कि 'कण्व' ग्रत्यग्त मेधावी व्यक्ति को कहा जाता है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका' में 'गंगा', 'यमुना' ग्रीर 'सरस्वती' शब्दों का क्रमशः अर्थ किया है—'इडा', 'पिंगला' ग्रीर 'सुपुम्ना'। ये वे नाड़ियाँ हैं जिनका योगसमाधि में साक्षात्कार किया जाता है एवं जिनका योग सम्बन्धी ग्रन्थों में उल्लेख है।

•

वेदमन्त्रों का ग्रर्थ करते हुए ग्रार वेद के विषयों की विवेचना करते हुए इस बात को भी घ्यान में रखना चाहिए कि वेद ईश्वरीय ज्ञान होने के नाते, ऋषियों द्वारा साक्षात्कृत उदात्त धर्म होने के नाते ग्रीर मानव जन्म के साथ ही त्राविर्भूत होने के नाते मानव मात्र के लिए है। ग्रन्य धर्मों, मतों ग्रौर सम्प्रदायों की धार्मिक पुस्तकों के समान किसी मत विशेष ग्रथवा सम्प्रदाय विशेष के लिए नहीं है। यतः उसकी शिक्षाएं मानवमात्र के लिए हैं, किसी मत अथवा सम्प्रदाय विशेष के लिए नहीं। सम्भवतः इस लिए भी ऋषियों ने वेदमन्त्रों के सामान्य रूप से ही ग्राधिभौतिक, ग्राधिदैविक ग्रीर ग्राध्यात्मिक तीन-तीन ग्रर्थ करने का निर्देश किया था। कई मन्त्रों के तो ग्राठ-ग्राठ दस-दस तक ग्रर्थ किये गये हैं। यदि हम प्रत्येक मन्त्र के आधि-भौतिक, ग्राधिदैविक और ग्राघ्यात्मिक ग्रर्थ नहीं कर पाते ग्रथवा नहीं कर पाये तो वह हमारी ग्रल्पज्ञता का दोष है, वेदमन्त्रों का दोष नहीं है। हमें स्वाध्याय द्वारा ग्रपने वेद-विषयक ज्ञान को वढ़ाना चाहिए । तैत्तिरीयोपनिषद् में इसीलिए ऋषि ने शिक्षा-प्राप्त कर घर लौटने वाले शिष्यों को दिये गये उपदेश में स्वाध्याय पर सबसे ग्रधिक वल दिया है। इमलिए वेदमन्त्रों की ॰यास्या इस ढंग से नहीं की जानी चाहिए कि वे किसी मत अथवा सम्प्रदाय विशेष से सम्बद्ध सिद्ध हों । वेदों को हिन्दुओं अर्थात् भारतीय स्रार्यों के प्रमुख धर्मग्रन्थ कहा जाता है, ग्रौर ऐसा कहकर उन्हें केवल हिन्दुग्रों से सम्बद्ध किया जाता है, परन्तु इसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय ब्राह्मणों ने सभी प्रकार का त्याग करके वेदों की सुरक्षा की है और यह ब्राह्मणों की ही देन है कि ग्राज हमें वेद उसी रूप में उपलब्ध हैं जिस रूप में उनका ग्राविर्भाव हुग्रा था। वेद ही विश्वसाहित्य के वे धर्म ग्रन्थ हैं जिनमें किसी प्रकार का प्रक्षेप नहीं हो सका है। इसी कारण से ब्राह्मणों को यह गौरव प्रदान किया गया है भौर उनका नाम वेदों ग्रीर वैदिक धर्म के साथ जोड़ा गया है। बौद्ध, जैन ग्रादि मत इसी दृष्टि से वेदों को ब्राह्मणों के ही धर्मग्रन्थ बताते हैं। परन्तु वस्तुतः ब्राह्मणों के ग्रथवा हिन्दुग्रों के धर्मग्रन्थ होने पर भी वेद मानव मात्र के धर्मग्रन्थ हैं ग्रीर उनमें मानव के जीवन को मंगलमय बनाने के लिए ग्रादर्श, सिद्धान्त और उपदेश निहित हैं।

वेद के सुक्तों तथा मन्त्रों के विभिन्न संकलन तैयार किये गये हैं जिनमें संकलियतायों ने विभिन्न दृष्टिकोणों को सामने रखा है, परन्तु एक ऐसे संकलन की आवश्यकता निरन्तर बनी रही है जिसमें ऐसे मन्त्रों को संग्र-हीत किया जाये जो मानवीय जीवन से सीधा सम्बन्ध रखते हों ग्रीर जीवन-यापन के लिए मार्गदर्शन करते हों। प्रस्तुत लेखक का यह संकलन इसी दिशा में उठाया गया कदम है। इसमें लगभग ग्रढ़ाई सी मन्त्र हैं जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और प्रथवंवेद में से संग्रहीत किये गये है। उनका हिन्दी ग्रीर इंग्लिश में ग्रनुवाद दिया गया है। व्याख्या करने का प्रयास नहीं किया गया। ऐसा इस लिए किया गया है जिससे पाठकों के सामने मूल मन्त्र और उनका अर्थ प्रस्तुत हो ताकि वे स्वयं उनके आधार पर चिन्तन कर सकें और लेखक की व्याख्या के श्रनुसार सोचने-विचारने पर विवश न हों। फिर भी इस वात को घ्यान में रखा गया है कि संग्रहीत मन्त्र मानवीय जीवन के सारे पहलुओं पर प्रकाश ष्टालें । इसी दृष्टि से ईश-स्तुति, जगत् की उत्पत्ति, समाज-निर्माण, सामाजिक वर्गीकरण, जीवन के स्तर (ग्राश्रम), ब्रह्मचर्य और छात्रावस्था, मानसिक पवित्रता, विवाहित जीवन और गृहस्थ, पति-पत्नी के कर्त्तव्य, विविध व्यवसाय, पारिवारिक श्रीर सामाजिक शान्ति श्रीर सामञ्जस्य, शासकों के कत्तंव्य, मातृ-भूमि का ग्रभिनन्दन, वैदिक रहस्यवाद, मृत्यु ग्रादि विषयों से सम्वन्धित मन्त्रों का संकलन किया गया है।

भारतीय विचारकों द्वारा मानवीय जीवन के लक्ष्यों पर विचार करते हुए

उनका दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है -- लक्ष्यचतुष्टय की दृष्टि से ग्रीर साधन त्रितय की दृष्टि से। लक्ष्यचत्र्ष्ट्य कीद् ष्टि से मानव-जीवन के चार लक्ष्य हैं - (१) धर्म, (२) अर्थ, (३) काम स्त्रीर (४) मोक्ष । साधनित्रतय की दृष्टि से मानवीय जीवन को संगलमय बनाने के तीन साधन हैं—(१) ज्ञान (२) कर्म और (३) उपासना । इनमें से पहले वर्गीकरण के ग्रनुसार मानव-जीवन का प्रथम लक्ष्य धर्म की प्राप्ति अर्थात् धर्मानुक्ल जीवन का निर्माण है। दूसरा लक्ष्य धर्मानुकूल धन का कमाना है ग्रीर तीसरा लक्ष्य धर्मानुकूल काम अर्थात् धर्मानुकुल वैवाहिक कामोपभोग है। इन तीनों की प्राप्ति को धर्मशास्त्रों में त्रिवर्ग-फल-प्राप्ति कहते हैं जिसे किसी भी जाति श्रौर किसी भी वर्ण का व्यक्ति वेदानुकुल धार्मिक जीवन व्यतीत करते हुए प्राप्त कर सकता है। मोक्ष प्राप्ति का विधान सबके लिए नहीं है उसे उसके अधिकारी ही प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु उसके लिए भी वेद मुख्य सहायक है। सायनित्रतय की दृष्टि से मानवीय जीवन की सफलता एवं पूर्णता के लिए सर्वप्रथम ज्ञान अपेक्षित है। उसके पश्चात् तदनुकुल धार्मिक कर्मो का अनुष्ठान होना चाहिए और अन्तिम साधन है उपासना, अथवा भगवद्भिनत । 'उपासना' शब्द का ब्युत्पत्ति जनित ग्रर्थ है 'निकट बैठना' ग्रथीत् ईश्वर की निकटता प्राप्त करना । इसके लिए ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, भिवत ग्रादि अनिवार्य है। लक्ष्यचतुष्टय की प्राप्ति अथवा साधनित्रतय की प्राप्ति ही मानव जीवन को सफल एवं पूर्ण बना सकती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वेद मानवीय जीवन के अभ्युत्यान के समर्थक हैं ग्रौर उसकी पूर्णता के लिए पथप्रदर्शन के साथ-साथ पथ-निर्माण भी करते हैं।

प्रस्तुत संकलन में मन्त्रों का क्रम इस ढंग से रखा गया है कि लक्ष्यचतुष्टय एवं साधनिवतय दोनों दृष्टियों से ठीक रहे तथा उसमें यथासम्भव मानवीय जीवन के सभी पहलू ग्रा जाएं। विषयानुक्रमणिका से ही इस तथ्य का संकेत मिल सकता है।

इससे पूर्व कि मैं इस वैदिक संकलन का उपसंहार करूं, मैं रायसाहब चौधरी प्रतापिसह जी के प्रति ग्राभार व्यक्त करना अपना कर्तव्य समभता हूं, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से मैं यह संग्रह तैयार कर सका हूं। मैं उन पूर्व-संकलयिताग्रों का भी, जिनमें सर्वश्री ए. सी. वोस, ब्रह्ममुनि, पी. पीटर्सन, ए. ए. मैक्डानल ग्रादि सम्मिलित हैं, हृदय से आभारी हूं जिनके वैदिक मुक्त-संग्रहों ग्रीर वेद-मन्त्र-संग्रहों से मैंने सहायता प्राप्त की है। 'जन ज्ञान' प्रकाशन के संचालक श्री भारतेन्द्रनाथ जी का भी मैं ग्राभारी हूं जिन्होंने मेरे इस संकलन को प्रकाशित करना सहर्ष स्वीकार कर लिया।

> विनीत — रत्नचन्द्र शर्मा

#### INTRODUCTION

The Vedas are not only the most esteemed, authentic and sacred books of the Hindus but are also the first and foremost books of the world-literature. They are the repositories of knowledge. The Hindus regard them as the books of divine knowledge as well as the root of Vedic-Sanātana religion. They are the main source of all the succeeding literature, Vedic as well as classical. Manu says: ''वेदोऽखिलो धर्ममूलम्'' i.e. Veda is the main source of all Law. By saying so Manu has referred to this fact. At an other place Manu has pointed out that the Vedas are the bases of all the four varnas (castes or classes); three lokas (worlds); four ashrams (periods of life); present, future and past:

"चातुर्वण्यं त्रयो लोकाश्चरवारश्चाश्रमाः पृथक् । भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्वं वेदात्प्रसिध्यति ।" (Four castes, three worlds and four periods of life, the past, the present and the future—all are

accomplished by Veda.)

Sānkhya, Yoga, Vedant, Vaisheshik and Pūrvamimānsā propound that the Vedas are self-evident and eternal. Swami Dayanand Saraswati, in the third of his ten principles of Arya Samaj, says, "Vedas are the scriptures of all true knowledge. It is the first duty of all Aryas to study them, teach them, recite them and hear them being read." Dr. Sarvapalli Radhakrishanan has called the Vedas 'eternal' and 'valid in themselves'. Lord Krishna has also upheld 'eternity' and 'validity in themselves' of the Vedas and has said in the Gita: 'बाह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता: पुरा'' i e. "In the beginning of the world He created Brahmans, Vedas and sacrifices."

The Brahmanas, the Aranyakas, the Upanishads, the

Smritis, the Darshans, the Ramayan, the Mahabharat. the Purāns etc. all the religious books lay emphasis on the importance of the Vedas and acknowledge them as to be the books ascertaining divine knowledge. Many mantras (verses) of the Vedas themselves describe Vedic Samhitas as having been manifested by Para-Brahman and as such not created by any human being. They sing the dignity and elation of the Vedas. Indian dignitaries, scholars and poets like Buddha, Shankarāchārya, Tulsidās, Sūrdās, Kabir, Nanak, Dayanand Saraswati, Dr. Radhakrishnan, Arvind Ghosh etc. and foreign dignitaries and scholars like Zarathustra (Zoroaster; Founder of Zoroastrianism), Lavi (Arabian poet), Max Muller, Dr. Alfred Russel Wallace, Rev. Morris Philip, Prof. Heeren, Mrs. Wheeler Willax etc. have expressed their reverence for the Vedas and have praised them again and again.

As for as the subject matter of the Vedas is concerned, Indian scholars hold that the Vedas teach in short or in detail jnan (knowledge), karma (action) and upāsanā (worship); yajna (sacrifice), yoga (union with Supreme Soul by means of contemplation) and sadhana (devotion); dharma (righteousness), artha (wealth), kama (desires) and moksha (salvation); grahan (reception) and tyaga (renunciation); preyas (agreeable) and shreyas (auspiciousness); bhautik (material), daivik (relating to gods, divine) and adhyatmik (spiritual); human life and means of its progress and evolution etc. Staunch devotees of the Vedas go to the extent of saying that there is nothing pertaining to human life, material or spiritual, which has not been referred to in the Vedas. Discussing the subject matter of the Vedas Swami Dayanand Saraswatī remarks that they treat of four classes of subjects, viz. (i) Vijnāna (philosophy or metaphysics), (ii) Karma (action in general), (iii) Upasanā (communion with God) and (iv) Jnana (knowledge in general). Vijnan or metaphysics means realisation of all things from the Almighty God to the ordinary blade of grass and tiny insects. Indian

## पै0 विश्वनाथ स्नृति संग्रह

philosophy and metaphysical studies deal with this subject. Karma means all sorts of action (activities), physical or mental, with or without a desire of any reward. The Vedas teach all these and explain in short or in detail all aspects and needs of human conduct which may be helpful in making the human life cultured and sublime. Celibacy, education, relation between the teacher and the taught, married life, social order, politics, administration and discipline, governance, charity and benevolence, co-operation etc. all have been explained in the Vedas. Besides, stress has been laid on unity between physical and mental actions as well as knowledge and action. The Veda instructs for the attainment of the four objects of life viz. righteousness, wealth, full ment of desires and salvation. Upasana means communion with the Almighty God. The Vedas have laid stress on the worship of God, the creator. preserver and destroyer of the universe. The attainment of his nearness is salvation. The fourth subject matter of the Vedas is knowledge. The Vedas are the store-houses of knowledge of two sorts viz. material and spiritual. The origin of Astronomy. Mathematics, Medical Science (Ayurveda), Physics, Botany. Zoology etc. may be found in the Vedas. Acharya Vaidya Nath Shastri has tried in his book 'Sciences in the Vedas' to find all the branches of modern science. Mrs. Wheeler Willax (an eminent American lady), admitting the existence of sciences in the Vedas, remarks: "We have all heard and read about the ancient religion of India. It is the land of the great Vedas, the most remarkable works containing not only religious ideas for a perfect life, but also facts which all the science has since proved true. Electricity, Radium, Electrons, Airships all seem to be known to the seers who found the Vedas." Shri Arvind says: "There is nothing fantastic in Dayanand's idea that Veda contains truth of science as well as truth of religions. I will even add my own conviction that Veda contains the other truths of a science the modern world does not all possess". Mr.

Jaccolliot says: "The Hindu Revelation (Veda) is of all revelations the only one whose ideas are in perfect harmony with Modern Science, as it proclaims the slow and gradual formation of the world."

In fact, the seeds of modern science exist in the Vedas. The basis of modern science is 'Electricity' but the basis of Vedic science is 'Life-force' which is more pervasive than electricity, because electricity is itself a part of 'Life-force' which has many other similar parts. Life-force pervades this universe in the form of Yajna i.e., sacrifice. Deities, seers, manes, gandharvas, asuras etc. that have been referred to in the mantras and Brahmans are the organisers of Vishva-Yaina i.e., the world sacrifice. The word 'Yaina' is derived from the 'Yaj' which, according to Panini, means 'to worship', 'to interconnect' 'to intercommune' and 'to give' or 'to offer'. According to these meanings of the 'Yaj' worship of the deities in the form of breath of life or accomplishment and perfection of vital airs of life may be regarded as Yajna. Similarly the creation of a new element by means of interconnection or intercommunion of two elements is also a 'Yaina'. Thus intercommunion of various elements in the universe forms a part of 'Yajna'. The chief organiser deities of Vishva-Yajna i.e., universal sacrifice are Agni and Soma, "This universe is made by Agni and Soma" says Brahman. By saying so it has referred to the same fact. Of the two Agni is said to be devourer of food while Soma is food. Agni is always eating Soma and is transforming it into its own form. Metaphorically it is said that oblation of Soma is incessantly being offered to Agni. For instance, the sun is a grand fire (Agni) which is burning unintermittently and is diffusing infinite energy and light throughout the universe. But inspite of diffusing so much

<sup>1.</sup> In English the word 'sacrifice' is used as synonym of the word 'Yajna' but it does not express the correct sense of 'Yajna',

energy and light the sun is never enfeebled and diminished, because the oblations of Soma are incessantly streaming into it and are being transformed into fire. Verifying this the Brahmana says "The sun is empowered by Soma." This very process of fire i.e. Agni, is working in all the objects of Nature. Similar explanations as regards the formation of earth, water etc. in their different forms may be traced in the Vedas. According to modern science, water is produced by the combination of Hydrogen and Oxygen. Vedic science regards it the combination of Agni and Soma. Essentially both these indicate the same process of the same elements. The difference lies only in language. Modern science admits that more than hundred elements that have been invented so far, are not rudimentary. Rudimentary elements are only two, Electron and Proton. All other elements develop from the queer combination of these two rudimentary elements. It has also been proved that both these elements are originally two developed forms of a single element. Thus modern science has arrived at the doctrine of Monotheism which the Vedas and Indian philosophy have all along been emphasising. But Monotheism, as propounded and explained by the Vedas and Indian philosophy, is still to be attained by modern science. According to the definitions of Electron and Proton the former rotates while the latter remains comparitively motionless. Shatpath Brahmana has derived the word 'Yajuh' from 'Yat' and 'juh' which indicate the meaning 'moving incessantly' and 'motionless' respectively. The world, according to Shatpatha, has been developed from these two elements, viz. 'Yat' and juh'. In the same book these two elements have been referred to as 'Vayu' and Akāsh'. Ether may also be referred to here. The scientists are not of one and the same opinion about it. But the Vedas refer to fourteen Indras and one of them may be Ether. Electricity is also a form of Indra. This brief discussion leads us to the conclusion that the origin of modern science may be traced in the Vedas and some scholars are

already working on this topic.

Ordinarily Veda-mantras have three meanings-(i) ādhibhautika i e. materialistic, (ii) ādhidaivika i.e. relating deities and (iii) adhyatmika i.e. relating to Supreme Spirit. But the scholars are of the view that these three meanings are, in fact, three types or classes of meanings which, in accordance with the etymological meanings of the words derived from their roots, may suggest even such meanings as are concerned with statecraft, social order, science etc. Accepting Yaugic method of interpreting Vedic words etymologists have given such interpretations. Yāska in his Nirukta has emphasised the Yaugic method of interpreting Vedic words, has proclaimed that all the Vedic words are derived from verbal roots and has suggested different derivative meanings of Agni, Indra, Gau, Jātaveda, Vaishvānara etc. Āchārya Sāyana, in his commentary on the Vedas, has interpreted Vedic words in accordance with the requirements of Yajna and therefore, has given adhibhautika and ādhidaivika meanings. Swami Dayanand Saraswati has emphasised ādhidaivika and ādhyātmika meanings. Pt. Jayadev Sharma has suggested political and administrative interpretations of many hymns. Pt. Shripad Damodar Satavalekar has given simple word-meanings of the Vedic hymns, based on the derivation of words from their verbal roots. Foreign scholars have generally followed Acharya Sayana. Scientific interpretations of some hymns have also been presented by some scholars. So we may say that the mantras of the Vedas may be interpreted in different ways.

Of all the three categories of the meanings of the Vedas whichever is adopted for the interpretation and translation one must keep in view the established standpoint of the etymologists like Yāska that all the Vedic words are derived from verbal roots. Thus the words which appear to be proper nouns are not historical names, but are Yaugic words with different meanings based on their derivation from verbal roots. It is why Indian scholars of the Vedas hold that there is no history in the Vedas. Acharya Yāska explained Yaugika meanings and etymological interpretations of proper nouns Devāpi, Shantanu, Vishvāmitra, Vasishtha etc., apparently historical personages, and metres like Gāyatri, Ushnik, Anushtup etc. Ādhibhautika, ādhidaivika and ādhyātmika interpretations of such words may be given and are available in the Nirukta and Brahmanas. Besides, the interpreters and readers of the Vedas must understand that there is great difference between the meanings of Vedic words and words of classical Sanskrit. The following few words will be sufficient to illustrate this point:

| je su                | Hicicit to    | ill dott are the f               | Meaning in the Veda                                                                                                                             |
|----------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ţ                    | Word          | Meaning in classi-               | Meaning in the read                                                                                                                             |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4. | na<br>giri    | cal Sanskrit<br>no<br>mountain . | no, like mountain, cloud ocean, cloud cow, cow-skin, milk of cow, earth, organ of sense or perception, ray of sun, bow-string, sun, speech etc. |
| 5.<br>6.             | agni<br>vrata | fire<br>austerity, fasting       | fire, God, energy<br>austerity, fasting, action,<br>food.                                                                                       |
| 7.                   | nabha         | sky                              | sun, sky                                                                                                                                        |
| 8.                   | svah          | heaven                           | sun, sky, heaven                                                                                                                                |
| 9.                   | nāka          | heaven                           | sun, sky, heaven                                                                                                                                |
| 10.                  | ahi           | snake                            | snake, cloud                                                                                                                                    |
| 11.                  |               | mountain                         | cloud, mountain                                                                                                                                 |
| 12.                  | narvata       | mountain                         | cloud, mountain                                                                                                                                 |
| 14.                  | Shatnat       | ha Brahmana comme                | nting on the mantras 54,55,                                                                                                                     |

e

e

S

٥t

ţ\$

Shatpatha Brahmana commenting on the mantras 54,55, 56,57, and 58 of the thirteenth chapter of Yajurveda gives etymological interpretations of Vishwamitra, Jamadagni, Bharadwaja, Atri, Angira, Vishvakarmā etc., apparently all proper

nouns, and says: "Vasishtha means Prana (breath); Bharaadwaja means mind; Vishvamitra, ears; Jamadagni, eyes; Angira, breath; Vishwakarma, speech etc. Yaska, explaining the word 'Kanva' says, "Kanva means one who is intellectually brilliant." (Nirukta 3/15). In his Introduction to the commentary on the Vedas' Swami Dayanand Saraswati has interpreted the words Gangā, Yamunā and Saraswati as Idā, Pingalā and Sushumnā respectively, the nerves that are perceptible during Yoga-

Samadhi and may be seen in the books on Yoga.

While interpreting Veda-mantras and discussing Vedic topics one must keep in view that the Vedas being divine knowledge, being elevated truth perceived by the seers by their intution and having been appeared along with the birth of man on earth are for all mankind. They are not meant for any particular religion, sect or faith and therefore, they are not like other sacred books of various sects and faiths. Their teachings, too, are for all mankind and not for any particular sect or faith. Perhaps for this reason the sages instructed three fold interpretation of Veda-mantras, viz., ādhibhautika, ādhidaivika and ādhytmika. And some Veda-mantras have been presented with seven, eight or even ten explanations. If we fail or have failed to provide adhibhautika, adhidaivika and ādbyātmika meanings of every Veda-mantra, it is the fault of our own meagre or defective knowledge and not of the Vedas. We should add to our knowledge (of the Vedas) by regular and continuous study of the Vedas. With this idea in view the sage in the Taittiriya Upanishad instructed his disciples returning home after completing their studies, not to neglect the study and teaching of the Vedas. Veda-mantras, therefore, should not be interpreted as having their relation with some particular sect or faith. The Vedas are said to be the sacred books of the Hindus and thus they are associated with them, but the main reason for such a conception is that Indian Brahmans have preserved the Vedas by making all sorts of sacrifices and it is due to Brahmans that the Vedas are available to us in the same form in which they were manifested. The Vedas are the only books that are free from interpolation. For this Brahmans have been honoured and have been associated with the Vedas and Vedic religion. Bauddhas, Jains etc. regard Vedas as the holy books of Brahmans only. But, in fact, the Vedas, besides being the religious books of Brahmans and Hindus, are the sacred books of all mankind and contain ideals, principles and teachings for the welfare of humanity.

ā

le

y

h

or

re

eir

аг

ed

a,

ve

If

nd

of

as.

lar

ew

les

ect

re.

me

red

em,

ian of

Various anthologies of Vedic hymns and mantras have been prepared by scholars in accordance with their viewpoints, but an anthology containing such mantras as may have direct relation with human life and as may provide guidance for making human life dignified and perfect, has always been needed. This compilation is a step in this direction. It contains about 250 mantras taken from Rigveda, Yajurveda and Atharvaveda. They have been translated into Hindi and English, but no attempt to comment on them has been made, so that, the readers should be free to interpret them on the basis of given translation and should not be forced to follow the writer's views. However, this has been kept in view that the selected mantras should cover almost all aspects of human So the mantras regarding celestial song, creation of the world, formation of society, social gradation, stages of life, celibacy and student-life, purity of mind, married life, role of husband and wife, different occupations, domestic and social harmony, duties of the rulers, homage to motherland, Vedic mysticism, death etc., have been included.

Indian thinkers, while discussing the objects of human life, have classified them in two ways viz., fourfold division and threefold division. According to fourfold division there are four principal objects of human life (i) righteousness (ii) wealth, (iii) love and fulfilment of desires and (iv) salvation. According to threefold division there are three means to make human

life perfect. They are (i) knowledge, (ii) action and (iii) worship. Of the four objects of lite the first is to lead a life of righteousness; the second, to earn wealth by rightful methods; the third, to satisfy carnal appetite and enjoy sexual pleasures as provided by lawful married life. These three objects are also called Trivarga i.e., threefold object of human life in Hindu scriptures and may be attained by any person belonging to any caste or creed, sect or faith by leading a rightful life as prescribed by the Vedas. Salvation is not meant for all. That may be attained only by those who get entitled for this but there, too, the Vedas are chief helpers. Of the three means of perfection of human life the first is knowledge which is essential to make one's life sublime. Knowledge is followed by religious activities and they by worship and devotion. The word 'upāsanā' means 'to sit near God' or 'to attain proximity of God' for which the prayer and invocation of the Almighty is essential. Attainment of fourfold or threefold object of human life can only make human life successful and sublime. Thus we may say that the Vedas stand for dignity and sublimity of human life and pave a path for its perfection.

In the present compilation Veda-mantras have been arranged in such a way as may fall in with the fourfold as well as threefold division of objects of human life. The list of contents may indicate this fact.

Before I conclude I must express may gratitude to Rai Sahib Chaudhry Pratap Singh ji whose insistent inspiration has enabled me to prepare this anthology. My sincere thanks are also due to my predecessors including Shri A.C. Bose, Shri Brahma Muni, P. Peterson. A.A. MacDonell, etc., whose anthologies of Vedic hymns and Veda-mantras I have consulted. I am also thankful to Shri Bharatendra Nath ji, Director, Jan Gyan Prakashan, who has very kindly agreed to publish this anthology.

# ज्येष्ठ ब्रह्म को नमस्कार (Homage to Supreme Brahman)

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठिति । स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ (ग्रथवंवेद १०।८।१)

जो भूत ग्रौर भविष्यत् का तथा इन कालों में होने वाले सवका ग्राधिष्ठाता है, मुख ही जिसका केवल स्वरूप है, उस सबसे महान् परब्रह्म परमात्मा को हमारा नमस्कार है।

Homage to that Supreme Brahma,
The greatest and the most high,
Who rules the past and the future,
And all that exists in the present;
Who is the sovereign Lord of all,
Self-effulgent and absolute bliss.

यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् । विवं यश्चके मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥

(ग्रथवंवेद १०।७।३२)

यह समस्त भूमि जिसके चरणों के रूप में है, अन्तरिक्ष जिसके उदर के समान है श्रीर द्युलोक को जिसने श्रपना मस्तक बनाया है, उस सबसे महान् परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है।

Homage to that supreme Brahma,

The greatest and the most high,

Whose feet are the earth;

Whose abdomen is the space,

Intervening between the sun and the earth;

And who has made the uppermost region,

Illumined by solar rays, his head.

बृहस्पते प्रथमं वाचो ग्रग्नं यत्प्रैरत नामधेयं दधानाः ।
यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत्प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ।।
(ऋग्वेद १०।७१।१)

हे बृहस्पते ! पहले सृष्टि के ग्रारम्भ में नाम धारण करते हुए ग्रथवा नामरहित को भी नाम देते हुए ऋषियों ने जो वाणी सबसे पहले उच्चरित की वह ही उनकी सर्वश्रेष्ठ और निर्दोष वाणी थी। उससे उनके हृदयरूपी गुहा में प्रेमपूर्वक रखा हुग्रा दिव्य तत्त्व ग्रर्थात् वेद का ज्ञान ग्राविर्भूत हुग्रा।

When the sages attend, giving the unnamed a name,
Lord of our prayer, the first and foremost of speech.
Which was their best, and their most stainless, then they
With love revealed the Divine secret in their souls.

म्रन्ति सन्तं न जहात्यन्ति सन्तं न पश्यति । देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जोर्यति ॥

(ग्रथवंवेद १०।८।३२)

समीप होते हुए को वह छोड़ता नहीं है श्रीर समीप होते हुए को वह देखता नहीं है। भगवान् के काव्य को देख। न वह मरता है श्रीर न जीर्ण होता है।

When one is near that leaves not one,
When one is near that sees not one.
Behold the poetry of God; it does not die,
It does not grow old.

स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । यत्र देवा ग्रमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त ॥११॥ (यजुर्वेद, ३२।१०)

वह परब्रह्म परमात्मा हमारा बन्धुं है, जनक है; वह विधाता है; वह सब भुवनों को ख्रीर उसमें होने वाले जन्मों ख्रीर योनियों को जानता है। उसी तीसरे धाम परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होकर देवगण स्वेच्छापूर्वक विचरण करते हैं।

He is our kin, our father, our creator,

He knows all the world and all the objects contained
therein,

In Him Devas, attaining life eternal,
Have attained the loftiest station, their divine life.

भ्राने नय सुपथा राये ग्रस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूघिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥१२॥ (ऋग्वेद १११८६।१; यजुर्वेद ४०।१६)

हे अग्निदेव ! (ज्ञानस्वरूप प्रकाशमय भगवान्) श्राप सब कर्मों को जानने वाले हो । श्राप हमें ऐश्वयं और उन्नित के लिए सत्पथ की ओर प्रेरित करो । कुटिलतापूर्ण श्रीर शुभ मार्ग के प्रतिबन्धक पाप को हम से दूर कर दो । हम बार-बार आपको नमस्कार करते हैं ।

Agni Deva! Thou knowest all the ways, Lead us by the right path to rectitude. Drive off our evil that leads astray; We repeatedly praise and adore Thee. इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि घेहि चित्ति दक्षस्य सुभगत्वमस्मे । पोषं रयोणामरिष्टि तनूनां स्वाद्मानं वाचः सुदिनत्वसह्नाम् ॥१३॥ (ऋग्वेद २।२१।६)

हे इन्द्र ! हमें श्रीष्ठ धन दे, हमें वल ग्रयवा दक्षता (कुशलता) का सौभाग्य दे। इसी प्रकार हमें धनों का पोषण ग्रौर शरीर की नीरोगता, वाणी की मधुरता और दिनों की उत्तमता प्रदान कर।

Bestow on us, Indra, the best of treasures,
The efficient mind and great brilliance,
The increase of wealth, the health of bodies,
The sweetness of speech and the fairness of days.

### \*ग्रो३म् भूर्भु व.स्वः। तत्सिवतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमिह । धियो यो नः प्रचोदयात् ।।१४॥

(ऋग्वेद, ३१६२।१०; यजुर्वेद ३।३४, २२।६, ३०।२, ३६।३; सामवेद)

उस सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापक सिवता देव के उस श्रेष्ठ भीर वरण करने योग्य तेज का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों को उत्तम मार्ग में प्रेरित करे।

We meditate upon the adorable glory of God,

The creator of the world and giver of peace and bliss;

May He inspire our intellects and prompt our actions,

<sup>\*</sup>भूर्भुवः स्वः ये व्याहृतियां यजुर्वेद ३६।३ में हैं, ग्रन्यत्र नहीं हैं।

## विश्वानि देव सवितर्द् रितानि परासुव । यद्भद्रं तन्त स्रास्व ॥१५॥

(ऋग्वेद, प्राप्तराप्तः यजुर्वेद ३०।३)

हे सविता देव ! हे जगत् के उत्पादक दिव्यगुणसम्पन्न परमेश्वर ! आप हुमारे समस्त दुर्गुणों को दूर करें ग्रीर जो शुभ गुण हैं वे हमें प्रदान करें।

> Keep away from us, O God Savita, All that is evil, And bring us whatever be good.

> > देवस्य सवितुर्वयं वाजयन्तः पुरंध्या । भगस्य रातिमीमहे ॥१६॥ (ऋग्वेद, ३।६२।११)

धन की अभिलाषा करने वाले हम अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से सविता देव से ऐश्वर्य का दान मांगते हैं।

> Desiring power we, with our Intellect, pray to Deva Savita, For the gift of His grace.

### ग्रग्निमोले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् । होतारं रत्नधातमम् ॥१७॥

(ऋग्वेद, १।१।१)

मैं सबके अग्रणी ज्ञानस्वरूप परब्रह्म परमात्मा की स्तुति करता हूं, जो सबके सामने स्थित, यज्ञों का प्रकाशक, ऋत्विक् (ऋतुओं का उत्पादक और सब ऋतुओं में पूजनीय), होता (यज्ञ का यजमान अथवा पुरोहित अथवा सब मुखों को देने और लेने वाला) तथा रत्नों (रमणीय पदार्थों) का धारण करने वाला है।

I adore Agni, the foremost placed,
The Deity of our rites, the Priest,
The Invoker and the highest source of treasure.

म्रग्निना रियमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे । यशसं वीरवत्तमम् ॥१८॥ (ऋग्वेद, १।१।३)

श्रिग्निमय परमात्मा से ही मनुष्य वह धन प्राप्त करता है जो दिन प्रतिदिन वढ़ता है, यश ग्रीर कीर्ति को देता है, ग्रीर श्रेष्ठ वल अथवा वीर सन्तान देने वाला है।

Through Agni man gets prosperity,
Nourishment from day to day.
Glory and sons having distinguished heroism.

### उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तिधिया वयम् । नमो भरन्त एमसि ॥१६॥

(ऋग्वेद, १।१।७; यजुर्वेद ३।२२; सामवेद १४)

हे ग्रग्निमय परमेश्वर ! हम प्रतिदिन, सायं ग्रौर प्रातः, ग्रपनी बुद्धि और कर्मों से ग्रापको नमस्कार करते हुए ग्रापको प्राप्त होते हैं।

To Thee, Agni, dispeller of darkness, We approach with prayer day and night, Offering our noble thoughts and noble deeds.

> स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव । सचस्वा नः स्वस्तये ॥२०॥ (ऋग्वेद, १।१।६; यजुर्वेद ३।२४)

हे ग्रग्निमय ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! आप हमारे लिए उसी प्रकार सुख-दायक, हितकारक ग्रौर कल्याणप्रद होग्रो जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए होता है।

Like father to son, Thou Agni,
Be easy of access to us,
Be with us for a blissful life.

त्वमग्र इन्द्रो वृषभः सतामसि त्वं विष्णुरुरुगायो नमस्यः । त्वं ब्रह्मा रियविद् ब्रह्मणस्पते त्वं विधर्तः सचसे पुरन्थ्या ॥२१॥

(ऋग्वेद, २।१।३)

हे अग्नि ! (तेजोमय परमेश्वर) तू श्रेष्ठों का नेता इन्द्र है । तू ही बहुतों से स्तुत्य ग्रीर नमस्कृत व्यापक विष्णृ है । हे ब्रह्मणस्पते (वेदों के ज्ञाता ग्राग्नि) ! तूही धन का वेत्ता ब्रह्मा है । तूही सबको धारण करने वाला ग्रीर विविध प्रकार की बुद्धियों से युक्त मेधावी है । (हमें मेधा से युक्त कर ।)

O Agni, Thou art Indra, the hero of heroes,
Thou art Vishnu of wide stride, adorable,
Thou art Brahmanaspati, the knower of the Vedas
and the wealth-finder,
Thou art the sustainer. Bless us with wisdom.

Thou art the sustainer. Bless us with wisdom.

त्वमग्ने राजा वरुणो धृतवतस्त्वं मित्रो भविस दस्म ईड्यः । त्वमर्यमा सत्पतिर्यस्य संभुजं त्वमंशो विदथे देव भाजयुः ॥२२॥ (ऋग्वेद, २।१।४)

हे ग्रग्नि (प्रकाशमय परमात्मा)! तू व्रत का घारण करने वाला राजा वरुण है। तू सुन्दर तथा स्तुति के योग्य मित्र है। तू सज्जनों का पालक ग्रयंमा है जिसका दान सर्वव्यापी है ग्रथवा जो सबको प्रसन्न करता है। हे देव! तू सूर्य है। तू ही यज्ञ में दिव्यगुणयुक्त अंश है। (हमें भी यज्ञ में श्रभीष्ट फल प्राप्त हो।)

O Agni, Thou art King Varuana who upholds the Law, Thou art Mitra, wonder-worker, fit to be adored, Thou art Aryaman, Lord of the virtuous, delighting all, Thou art liberal Amsha in the assembly. त्वमग्ने द्रविणोदा ग्ररंकृते त्वं देवः सविता रत्न घा श्रसि । त्वं भगो नृपते वस्व ईिशषे त्वं पायुर्दमे यस्तेऽविधत् ॥२३॥ (ऋग्वेद, २।१।७)

हे अपने (ज्ञानमय और प्रकाशमय परमात्मा) ! तू अपनी सेवा करने वाले को धन देता है। तू रत्नों को धारण करनेवाला सिवता है। हे नरपित ! तू भगदेव के रूप में धनों का स्वामी है। जो अपने घर में तेरी सेवा करता है, उसकी तूही रक्षा करता है और तूही रक्षा कर।

O Agni, Thou givest wealth to him who serves Thee,
Thou art God Savita, the bestower of jewels,
Thou art Bhaga, Lord of men, and rulest over riches.
Thou art Protector of home of one who worships Thee.

त्वमग्ने ग्रदितिर्देव दाशुषे त्वं होत्रा भारती वर्धसे गिरा।
त्विमडा शतिहमासि दक्षसे त्वं वृत्रहा वसुपते सरस्वती ॥२४॥
(ऋग्वेद, २।१।११)

हे ग्रग्निदेव ! तू दान देने वाले के लिए ग्रदिति है। तू होता ग्रौर भारती है जो स्तुति द्वारा बढ़ता है। तू सैकड़ों वर्षों की इडा है जो दान करने में समर्थ है। हे घन के स्वामिन् ! तू वृत्र को मारने वाला और सरस्वती है।

O Agni Deva, Thou art Aditi to the offerer of oblation,
Thou art the Invoker and Bharati thriving by praisesongs;

Thou art Ida of a hundred winters to the deft performer of rites,

Thou, Lord of wealth, art Vritra-slayer and Saraswati.

#### त्रातारिमन्द्रमिवतारिमन्द्रं हवेहवे सुहवं शूरिमन्द्रम् ।. ह्वयामि शकं पुरुहूतिमन्द्रं स्वस्ति नो मधवा धात्विन्द्रः ॥२५॥ (ऋग्वेद, ६।४७।११)

त्राण (रक्षा) करनेवाले, परमैश्वर्यवान्, रक्षक, शूरवीर, उत्तम नाम वाले, उत्तम संग्रामकारी इन्द्र को मैं प्रत्येक संग्राम में अथवा प्रत्येक यज्ञ में पुकारता हूं। शक्तिशाली, बहुतों से भ्राह्वान करने योग्य इन्द्र को मैं पुकारता हूं। वह उत्तम, धनवान् और सब प्रकार के ऐश्वर्य को देनेवाला इन्द्र हमारा कल्याण करे।

I call again and again our Saviour and Protector Indra,
 Easily called at each call, Hero Indra,
 I call on the mighty, much-invoked Indra,
 May He, the bounteous Indra, bless us.

#### २. सृष्टि-रचना से पूर्व स्थिति (Before Creation of the World)

नासदासीन्नो सदासीह्रदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् । किमावरीवः कुह कस्य झर्मन्नम्भः किमासीद् गहनं गभीरम् ॥१॥ (ऋग्वेद, १०।१२६।१)

उस समय अर्थात् सृष्टि-रचना से पूर्व प्रलय!वस्था में न ग्रसत् था और न ही सत् था, ग्रथात् शून्य ग्रथवा नितान्त अभाव नहीं था ग्रौर न ही प्रकट रूप में कुछ विद्यमान था। उस समय न तो ग्रन्तिरक्ष ही था ग्रौर न ही ग्राकाश था जो उससे परे है। उस समय यहां क्या ढका हुग्रा था? किसके सुख-शान्ति ग्रौर ग्राश्रय के लिए था? ग्रर्थात् यह सव कुछ नहीं था। ग्रगांच ग्रौर गहन जल (पांच भूतों का समीपवर्ती कारण) भी कहां था?

कारण प्रकृति के सिवा उसका कोई भी विकृत रूप सृष्टि से पूर्व प्रलया-वस्था में नहीं था।

There was neither existence nor non-existence then,

Neither the earth nor the sky that lies beyond it;

Where and what covered all? And by whom was it

protected?

Was there water, deep and unfathomable?

न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न राज्या श्रह्म श्रासीत् प्रकेतः । श्रानीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्नपरः किं चनास ।।२।। (ऋग्वेद, १०।१२६।२)

उस समय मृत्यु नहीं थी, मृत्यु का स्रभाव स्रमृत भी नहीं था। रात स्रौर दिन का कोई चिह्न स्रथवा ज्ञान नहीं था। उस समय केवल वह एक (पुरुष-ब्रह्म) था जो प्रकृति के साथ विना वायु के स्वधारणशक्ति से प्राण रूप में स्फूर्तिमान् था। उससे भिन्न उस समय निश्चित रूप से स्रौर कुछ भी नहीं था।

उस समय पुरुष (परमात्मा ग्रौर ग्रात्मा) तथा मूल प्रकृति के ग्रतिरिक्त और कुछ भी नहीं था।

There was neither mortality nor immortality.

Nor was there any sign of day or night,

There was one who breathed without breath, by

self-impulse;

Apart from Him there was nothing whatsoeyer.

तम स्रासीत्तमसा गूढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् । तुच्छ्येनाभ्विपहितं यदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतैकम् ॥३॥ (ऋग्वेद, १०।१२६।३)

सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व प्रलयावस्था में अन्धकार से आवृत अन्धकार था अर्थात् जो कुछ था वह अन्धकारावृत था। उस समय जो कुछ था वह सब चिह्नरहित जल (कारण रूप में) था। तुच्छ रूप से छिपी हुई 'आभु' सब और विस्तृत जो अव्यक्त प्रकृति थी (अर्थात् उपादान कारण रूप में विद्यमान थी) वह परमातमा के तप के महत्त्व से एक व्यक्त कार्य के रूप में प्रकट हुई।

Darkness was there, concealed in darkness,
And all this was hidden in indiscriminate chaos;
The One that lay hidden by void and formless,
Manifested Himself through His greatness and might.

कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनतो रेतः प्रथमं यदासीत् । सतो बन्धुमसित निरविन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥४॥ (ऋग्वेद, १०।१२६।४)

सृष्टि से पूर्व (प्रलयावस्था में) काम ग्रर्थात् सृष्टि-सृजन सम्बन्धी ईश्वरीय कामना ग्रथवा आत्मा का वासनात्मक संकल्प विद्यमान था जो मन ग्रादि ग्रन्तः-करणों के बीज रूप में था। कान्तदर्शी विद्वानों ने हृदय में बुद्धि से विचार कर जान लिया कि कारण-रूप ग्रव्यक्त प्रकृति में और कार्य-रूप व्यक्त प्रकृति में परस्पर बन्धुता है।

In the beginning there was Kāma
The primal seed of the mind.
The sages searching in their hearts with wisdom
Found kinship between existence and non-existence.

तिरञ्चीनो विततो रिंमरेषामघः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्। रेतोघा ग्रासन्महिमान ग्रासन्त्स्वधा ग्रवस्तात् प्रयतिः परस्तात् ॥४॥ (ऋग्वेद, १०।१२६।५)

इनकी (अर्थात् ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों की) किरण तिरछी फैली थीं, नीचे की ओर भी थीं और ऊपर की ओर भी थीं। रेतोधाः (जीवन के बीज-रूप वीर्यधारक जीव) थे और वे महान् थे। इघर स्वधा (प्रकृति) थी और परे प्रयति (प्रयत्न = ईक्षण की शक्ति) थी।

प्रकृति के कार्य-रूप में परिवर्तन के लिए ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों हेतू बने ।

Their rays slanted out and traversed
Wonderfully below and above.
There were seeds of life, mighty forces,
Sustaining power below and forward movement beyond.

को श्रद्धा वेद क इह प्रवोचत्कुत ग्राजाता कुत इयं विसृष्टिः । ग्रवीग्देवा ग्रस्य विसर्जनेनाथ को वेद यत ग्राबभूव ॥६॥ (ऋग्वेद,१०।१२९।६)

कौन यथार्थ जानता है ग्रीर कौन यहां कह सकता है कि यह सृष्टि कहाँ से बनी और किस निमित्त-कारण द्वारा यह विविध प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई ? इसकी उत्पत्ति के पश्चात् देव उत्पन्न हुए। इसलिए यह कौन जानता है कि कहां से इसकी उत्पत्ति हुई।

ग्रर्थात् मृष्टि-रचना का यथार्थ ज्ञान मनुष्यों ग्रथवा देवों को नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी उत्पत्ति सृष्टि (जगत्) की उत्पत्ति के बाद हुई।

Who really knows and who can tell—
Whence was it born and whence came this creation?
The Devas were born after this creation;
Who knows then whence it came into being?

इयं विसृष्टियंत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न । योऽस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो ग्रङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥७॥ (ऋग्वेद, १०।१२६॥७)

जित्तसे यह विविध प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई वह उसे धारण करता है अथवा नहीं। परम ग्राकाश में जो इसका ग्रिधिष्ठाता है वही उसे जानता होगा। ग्रीर यदि वह भी न जानता होगा तो ग्रीर कौन जानता होगा?

He from whom this multiple creation came into being,
Upheld by anyone or not;
He who is the master of the highest heaven,
He verily knows it.
If not, who else does?

#### ४ सृष्टि-रचना (Creation of the World)

ऋतं च सत्यं चाभीद्वात्तपसोऽध्यजायत । ततो राज्यजायत ततः समुद्रो ग्रणंवः ॥१॥

(ऋग्वेद, १०।१६०।१)

सव ग्रोर प्रकाशमान तप से ऋत ग्रौर सत्य प्रकट हुआ। तब उसीसे रात्रि उत्पन्न हुई। तब उस तप से ही ग्राकाश ग्रौर जल की तरंगों से युक्त समुद्र उत्पन्न हुग्रा।

Rita and Satya were born of blazing tapas,
And thence was night born, and thence
Samudra (etherial ocean) and Arnava (the earthly ocean).

समुद्रादर्णवादधि संवत्सरी ग्रजायत । ग्रहोरात्राणि विद्धद्विश्वस्य मिषतो वशी ॥२॥ (ऋग्वेद, १०।१६०।२)

आलोडित ग्रीर तरंगित समुद्र (ग्राकाश ग्रीर सागर) से ही संवत्सर प्रकट हुआ। होते हुए जगत् के स्वामी ने ही दिन ग्रीर रात्रियों को भी बनाया।

From the Samudra and Arnava

Was born Time—the year.

The ruler of universe

Made days and nights without an effort.

#### सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापूर्वमकल्पयत् । दिवं च पृथिवीं चाऽन्तरिक्षमथो स्वः ॥३॥

(ऋग्वेद १०।१६०।३)

स्व

विधाता ने (सृष्टि के श्रारम्भ में) पहले के समान ही सूर्य और चन्द्रमा को, श्राकाश और पृथिवी को, श्रन्तरिक्ष श्रौर प्रकाश लोक को बनाया।

In the beginning, as before,

The Creator made the sun,

The moon, the heaven and the earth,

The etherial region and heavenly bodies.

#### ५. पुरुष सूक्त (Universal Soul)

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् । स भूमि विश्वतो वृत्वाऽत्यतिष्ठदृशाङ्गः लम् ॥१॥

(ऋग्वेद १०।६०।१; यजुर्वेद ३१।१; सामवेद ६१७)

पुरुष अर्थात् पूर्ण परमेश्वर के सहस्रों सिर हैं, सहस्रों आंखें हैं ग्रीर सहस्रों पैर हैं। वह इस समग्र भूमि को सब प्रकार से ग्रीर सब ग्रीर से व्याप्त कर (घेर कर) भी दस श्रंगुल ग्रतिकान्त कर स्थित है। अर्थात् वह परमेश्वर समस्त विश्व में व्याप्त होता हुग्रा समस्त विश्व को ग्रपने में व्याप्त किये हुए है।

Purusha (Supreme Being) is thousand-headed,
Thousand-eyed, thousand-footed;
Pervading the earth on all sides,
He transgresses the universe by ten fingers beyond.

पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् । उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ (ऋग्वेद १०।६०।२ ; यजुर्वेद ३१।२)

पुरुष (परमात्मा) ही यह सब कुछ है जो कि भूत ग्रौर भविष्य है। वह परमात्मा ही मोक्ष का स्वामी है ग्रौर जो कुछ ग्रन्न से बढ़ता है उस सबका स्वामी भी वह (परमात्मा) ही है।

Purusha (God), indeed, is all this,
What has been and what will be;
He is Lord of immortality
And all what grows on earth by food.

)

न्नों

प्त

1ह

प्त

एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायाँश्च पूरुषः । पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं भुवि ॥ ३ ॥ (ऋग्वेद १०।६०।३; यजुर्वेद ३१।३)

इस विश्व की बहुत बड़ी महिमा है, परन्तु वह परम पुरुष परमेश्वर तो इससे भी कहीं प्रधिक बड़ा है। समस्त भूत (उत्पन्न पदार्थ) ग्रौर लोक उसके एक चरण के समान हैं। उसके तीन चरण प्रकाशमय स्वरूप में ग्रमृत अर्थात् ग्रिविनाशी हैं। परमात्मा का त्रिपादात्मक ग्रमृतमय रूप स्वप्रकाशरूप में ग्रम्वा मोक्ष स्वरूप में वर्तमान है।

Such is His greatness, but
Purusha is greater than this;
All worlds are only a part of Him,
All the rest—His immortality—lies in heaven.

त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः।
ततो विश्वङ् व्यक्रामत्साशनानशने ग्रभि॥४॥
(ऋग्वेद १०।६०।४; यजुर्वेद ३१।४)

तीन चरणों (ग्रंशों) वाला वह परमात्मा सब से ऊपर और सर्वोत्कृष्ट रूप से अर्थात् संसार से पृथक् सदा मुक्त स्वरूप में उदय को प्राप्त हो रहा है। उसका व्यक्त चरण यहां जगत् रूप से प्रकट हुग्रा है। वह प्रभु सर्वत्र व्याप्त है। वह श्रशन (भोजन-व्यापार से युक्त चेतन प्राणियों) ग्रीर श्रनशन (भोजन व्यापार से शूर्य पदार्थों) सभी में विद्यमान है।

Three-fourths of Purusha is most sublime;
His fourth part is here again and again,
Diversified in various forms. It pervades
The animate and the inanimate world.

तस्माद्विराऽजायत विरोजो ग्रघि पूरुषः।
स जातो ग्रत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः॥ ५॥
(ऋग्वेद १०।६०।५; यजुर्वेद ३१।५)

उस परम पुरुष परमात्मा से विराट् अर्थात् ब्राह्माण्ड रूप महान् शरीर उत्पन्न हुआ । उस विराट् अर्थात् ब्रह्माण्डमय शरीर के ऊपर अध्यक्ष रूप से वह परम पुरुष स्थित है । वह व्यक्त होकर भी सब से पृथक् रहता है और सब से बड़ा है । विराट् के प्रकट होने के पश्चात् परम पुरुष परमेश्वर ने भूमि को उत्पन्न किया और उसके पश्चात् नाना शरीर उत्पन्न कियो ।

From Him Virat was born, and
From Virat was born Purusha;
And then remaining aloof from His creation
He spread over the earth from behind and in front.

यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इष्मः शरद्धविः ।। ६ ।।

(ऋग्वेद १०।६०।६; यजुर्वेद ३१।१४)

जब देवों (सृष्टि के ग्रादि में वेदप्रकाशक ग्रग्नि ग्रादि महर्षियों) ने पुरुष हिव से ग्रथित् ग्रपनी अन्तरात्मा में आहुत करने योग्य—ग्रहण करने योग्य ग्रीर जानने योग्य—पूर्ण परमात्मा के द्वारा यज्ञ (मानस यज्ञ) का ग्रगुष्ठान किया तब उस यज्ञ के लिए वसन्त ऋतु ही घृत था, ग्रीष्म ऋतु ईंधन (सिमधाएं) था और शरद् ऋतु हिव (हन्य द्वव्य) था।

When with Purusha as offering
The Devas performed a cosmic sacrifice,
Spring was the melted butter,
Summer the fuel and autumn the oblation.

तं यज्ञं बहिषि श्रीक्षन् पुरुषं जातमग्रतः।
तेन देवा ग्रयजन्त साध्या ऋषयक्च ये।। ७।।
(ऋग्वेद १०।६०।७; यजुर्वेद ३१।६)

सृष्टि से पूर्व प्रकट हुए उस यज्ञ पुरुष को विद्वान् (विहिषि) मानस ज्ञान यज्ञ में सींचते ग्रथित् धारण करते हैं। उससे ग्रथवा उसके उपदिष्ट वेद से देव, साधक ग्रीर ऋषि उसी का यजन उपासना ग्रादि करते हैं।

They besprinkled Him, the sacrificed Purusha,
The first born, on the sacred grass.
With Him sacrificed the Devas,
And the sages of learning and wisdom.

तस्माद्यज्ञार्त्सवहुतः संभृतं पृषदाज्यम् ।

पञ्जून् ताँश्चक्रे वायव्यानारण्यान् ग्राम्याश्च ये ॥ द ॥

(ऋग्वेद १०।६०।६;यजुर्वेद ३१।६) अथवंवेद १६।६।१४)

उस सर्वहुत अर्थात् सर्वसमिपित ग्रत्यन्त पूजनीय यज्ञपुरुष से घृतादि निविध पदार्थ उत्पन्न हुए । सिंह, सूकर ग्रादि वन में रहने वाले ग्रीर गी, ग्रश्व ग्रादि ग्रामों में रहने वाले पशुग्रों को तथा वायु से सम्वन्धित पशु-पक्षियों को भी उसी ने उत्पन्न किया।

From that adorable Lord of oblation, fully offered,
Were obtained milk and butter.

And all the animals were created,
The air-borne, the wild and the domestic.

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ ६ ॥ (ऋग्वेद १०।६०।६; यजुर्वेद ३१।७) ग्रथवंवेद १६।६।१३

उस सर्वेहुत अर्थात् सर्वसमिपित परम पूजनीय यज्ञमय पुरुष से ही ऋचाएं (ऋग्वेद) श्रीर सामगान (सामवेद) उत्पन्न हुए । उसी से अथवंवेद उत्पन्न हुग्रा ग्रीर उसी से यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई ।

From that adorable Lord of oblation, fully offered,
The Ric and the Saman were born,
The Chhandas was born of that
And from that the Yajus was born.

तस्मादश्वा ग्रजायन्त ये के चोभयादतः गावो ह जिज्ञरे तस्मात्तस्माज्जाता ग्रजावयः ॥ १० ॥ (ऋग्वेद १०।६०।१०; यजुर्वेद ३१।८; ग्रथर्ववेद १६।६।१२)

उस सर्वहृत यज्ञ पुरुष से ही घोड़े एवं ग्रन्य सभी ऊपर-नीचे दोनों ग्रोर दांत रखने वाले ऊंट, गया ग्रादि पशु उत्पन्त हुए। उससे ही गौ, वैल ग्रादि उत्पन्त हुए। उससे ही वकरी, भेड़ आदि की उत्पत्ति हुई।

From that were born horses, and
Animals with two rows of teeth;
Cows, too, were born of that, and
Of that were born the goats and sheep.

Ó

1

यत्पुरुषं व्यदधुः कतिचा व्यकत्पयन्।

मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरू पादा उच्येते ।। ११ ।।

(ऋग्वेद १०।६०।११; यजुर्वेद ३२।१०; प्रथवंवेद १६।६।४)

जिस विराट् पुरुष की विद्वान् ऋषि मुनि विविध प्रकार से धारणा एवं कल्पना करते हैं; उसे कितने रूपों में विभवत किया गया अर्थात् उसकी विभाजन-कल्पना किस प्रकार की गई। उसका मुख क्या था? भुजाएं कौन-सी थीं? उसकी जंघाएं और पांव कौन कहे जाते हैं?

When they divided Purusha,

How many portions did they make?

What was His mouth called? What His arms?

And What His thighs and His feet?

बाह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजयः कृतः । ऊरू तदस्य यद्वैदयः पद्भ्यां शूद्रो स्रजायत ॥ १२ ॥ (ऋग्वेद १०।६०।१२; यजुर्वेद ३१।११; स्रथवंवेद १६।६।६)

उस विराट् पुरुष का मुख ब्राह्मण था अर्थात् वेद-विद्या, ब्रह्मजान और शमादि उत्तम गुणों को रखने के कारण ब्राह्मण मुखस्थानीय था। राजन्य (क्षित्रिय) बाहू था अर्थात् वाहुवल, वीर्य, जूरता और युद्धविद्या आदि गुणों के कारण क्षत्रिय मुजस्थानीय था। वैश्य उसकी जंघाएं थीं अर्थात् व्यापार, कृषि आदि माध्यम गुणों से युक्त वैश्य जंघास्थानीय था। उस विराट् पुरुष के पैरों से जूद्र उत्पन्न हुआ अर्थात् सेवा, चाकरी आदि निम्न गुणों से युक्त गूद्र पादस्थानीय था।

The Brāhmaņa was His mouth, and the Rājanyas were made His arms, The Vaishyas were His thighs and the Shudras were born from His feet.

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो ग्रजायत ।
मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥ १२॥
(ऋग्वेद १०।६०।१३; यजुर्वेद ३१।१२; अथर्ववेद १९।६।७)

उसी विराट् यज्ञपुरुष से चन्द्रमा प्रकट हुग्रा। ग्रर्थात् जो स्थान वारीर में मन का है वही विराट् शरीर में चन्द्रमा का है। उसकी आंखों से सूर्य उत्पन्न हुग्रा। ग्रर्थात् सूर्य उसका नेत्रस्थानीय है। उसके मुख से इन्द्र ग्रीर ग्रन्नि उत्पन्न हुए तथा प्राण से वायु की उत्पत्ति हुई।

From His mind was born the moon and
From His eye the sun. From His mouth
Indra and Agni were born, and
Vayu was born from His breath.

१ - यजुर्वेद में } "श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत" पाठ है b

नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णों द्यौः समवर्तत । पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ स्रकल्पयन् ॥ १४ ॥ (ऋषेद १०।६०।१४; यजुर्वेद ३१।१३; स्रथवंवेद १६।६।८)

उस विराट् यज्ञपुरुप की नाभि से ग्रन्तिरक्ष प्रकट हुआ। उसके सिर से द्युलोक कल्पित हुआ। पैरों से भूमि प्रकट हुई, श्रोत्र से दिशाएं ग्रीर ग्रन्य लोक उत्पन्न हुए। ग्रर्थात् ग्रन्तिरिक्ष, द्युलोक, भूमि ग्रादि सभी लोक उस विराट् पुरुष के ही ग्रंग हैं।

From His navel came the atmospheric space,
From His head the sky was made;
From His feet the earth and from His ears
The quarters were made.
Thus they formed all the worlds.

सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः । देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम् ॥ १५ ॥ (ऋग्वेद १०।६०।१५; यजुर्वेद ३१।१५; अथवंवेद १६।६।१५)

जिस यज्ञ (मानस ज्ञान, सृष्टि विकास ग्रादि) को विस्तृत करते हुए देवों (ईश्वर की दिव्य शिक्तयों, विद्वान् ऋषियों) ने जानने योग्य पुरुष ग्रथात् परमात्मा को व्यानयोग से हृदय में बांधा (धारण किया) इस यज्ञ की सात परिधियां (लपेट) थीं ग्रीर इक्कीस सिमधाएं वनाई गईं।

सात परिधियां — गायत्री ग्रादि सात छन्द । इक्कीस समिधाएं — मूल प्रकृति, महत्तत्त्व, ग्रहंकार, पांच सूक्ष्म भूत, पांच स्थूल भूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, सत्त्व, रसज् ग्रीर तमस् नामक तीन गुण ।

Seven were the sticks of the enclosure,
Thrice seven were the logs of wood,
When Devas, performing the sacrifice,
Bound Purusha as their victim.

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ १६ ॥
(ऋग्वेद १०।१०।१६; यजुर्वेद ३१।१६)

देवों (ऋषियों, विद्वानों ग्रादि) ने यज्ञ से अर्थात् मानस यज्ञ से यज्ञपुरुष परमात्मा का यजन (पूजन ग्रादि) किया। वे यजन-पूजन आदि धारणात्मक सर्म ग्रनादिकाल से हैं। वे देव निश्चय ही महिमा से युक्त होकर उस अह्म-स्नोक को प्राप्त होते हैं जहां पूर्व साघ्य देव विद्यमान हैं ग्रर्थात् पहुंच चुके हैं।

Through Yajna the Devas performed Yajna,
Those were the earliest holy ordinances.
Through Yajna the great ones attain that heaven
Where the ancient Devas and the Sādhyas abide.

६. पृथिवी त्र्यौर उसकी प्रार्थना (Prayer of Earth)
सत्यं बृहदृतमुग्नं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति ।
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु ।। १ ।।
(ग्रयवंवेद १२।१।१)

महान् सत्य, परमतत्त्व सम्बन्धी उच्चज्ञान, दीक्षा, तप, ब्रह्मज्ञान, यज्ञ भादि सब मिलकर जिस पृथिवी को धारण करते हैं, वह पृथिवी हमारे भूत एवं भविष्यत् की रक्षा करने वाली है। वह हमारे लिए निवासार्थ विशाल और विस्तृत हो।

Truth, Eternal Order that is high and potent,
Dedication, Austerity, Prayer and Ritual—
These uphold the Earth.

May she, the Queen of what has been and will be,
Make a wide world for us.

श्चसंबाधं मध्यतो मानवानां यस्या उद्धतः प्रवतः समंबहु । नानावीर्या श्रोषधीर्या बिर्भात पृथिवी नः प्रथतां राघ्यतां नः ॥ २ ॥ (श्रयवंवेद १२।१।२)

जिस पृथ्वी पर मानवों के मध्य में वाधा रहित ऊंचे नीचे और सम बहुत से स्थान हैं; जो पृथ्वी नाना प्रकार के वीयों एवं वलों के देने वाली श्रोपधियों को धारण करती है; वह पृथ्वी हमारे लिए विस्तृत हो तथा सुख समृद्धि को देने वाली हो।

Earth which is not over crowded.

Which has many heights and floods and level plains;

Earth that bears plants of various healing powers,

May she spread wide and be merciful for us.

यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्तं कृष्टयः संबभूवः। यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत् सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु ॥ ३ ॥ (भ्रथवंवेद १२।१।३)

जिस पृथिवी पर समुद्र और स्पन्दनशील नदी-नाले प्रवाहमान हैं; जिसपर अन्न और प्राणी उत्पन्न होते हैं; जिसपर सम्पूर्ण प्राणि-जगत् प्रगतिशील होता, इवास-प्रश्वास लेता तथा चलता फिरता है; वही पृथिवी हमारे लिए श्रेष्ठ पेय-रस धारण करने वाली हो।

Earth, in which lie the sea, the rivers and other waters,
In which food and corn lands have their existence,
In which live all that breathes and that moves,
May that Earth confer on us the foremost of her yield.

यस्याञ्चतस् प्रदिशः पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः । या विभात बहुधा प्राणदेजत् सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु ॥ ४ ॥ (अ: प्रथर्ववेद १२।१।४)

जिस पृथिवी पर चार प्रधान दिशाएं हैं; जिसपर अन्न के लिए कृषि की जाती है; जो प्राण धारण करने वाले और गतिशील जीवों को धारण करती है; वह पृथिवी हमें गौओं तथा अन्त से समृद्ध वनाए।

Mistress of four quarters, in whom
Food and corn lands have their being.
Who hears in many forms the breathing and moving life,
May that Earth give us cattle and crops.

यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचऋरे यस्यां देवा ग्रमुरानभ्यवर्तयन् । गवामश्वानां वयसरच विष्ठा भगं वर्चः पृथिवी नो दधातु ॥ ५ ॥ (अथवंवेद १२।१।५)

जिस पृथिवी पर पूर्वजन (पूर्व पुरुष लोग) विविध प्रकार के कर्तव्य कर्म करते रहे हैं; जिसपर देवजनों ने असुरों को पराभूत कर उन्हें अपनी स्रोर अभिवित्ति किया अर्थात् उन्हें दैवी भावों की स्रोर आकृष्ट किया; जो गौओं, अद्यों, पक्षियों आदि के लिए निवासस्थान है; वही पृथिवी हमारे लिए सौ-भाग्य श्रीर वर्चस् प्रदान करे।

Earth, on which men of old before us
Performed their various work,
Where Devas overwhelmed the Asuras,
Earth, the home of kine, horses, birds,
May she give us good luck and lustre.

गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु । बभ्रं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां ध्रुवां भूमि पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम् । भ्राजीतोऽहतो ग्रक्षतोऽध्यष्ठां पृथिवीमहम् ॥६॥ (ग्रथवंवेद १२।१।११)

हे पृथिवि ! तेरे ऊपर उठे हुए टीले-पहाड़ और हिमाच्छादित पर्वत एवं विशाल वन सुखप्रद हों। वभ्रु (भूरे रंग वाली ग्रथवा ओपधियों से भरपूर), कृष्ण रंग वाली (अथवा कृषि युक्त), लाल रंग वाली (ग्रथवा लाल रंग वाली श्रथवा लाल रंग वाली श्रथवा लाल रंग वाली भ्रौषियों से युक्त), नाना रंगों वाली, स्थिर और इन्द्र द्वारा सुरक्षित पृथिवी पर मैं ग्रजित, ग्रहत ग्रौर ग्रक्षत होकर रहें।

Auspicious be thy hills, O Earth,
Thy snow-clad mountains and thy woods!
On Earth—brown, black, ruddy and multi-coloured—
On the firm Earth protected by Indra,
I stand unvanquished, unslain, unhurt.

यत् ते मध्यं पृथिवि यच्च नभ्यं यास्त ऊर्जस्तन्वः संबभूवुः । तासु नो धेह्यभि नः पवस्व माता भूमिः पुत्रो ग्रहं पृथिव्याः । पर्जन्यः पितासउनः पिपर्त् ।। ७ ॥

(ग्रथर्ववेद १२।१।१२)

हे पृथिवि ! तुम्हारा जो मध्यभाग है; तुम्हारा जो केन्द्रीय भाग है; तुम्हारे शरीर से उत्पन्न होने वाली जो रसभरी ऊर्जाएं (क्यारियां) हैं; उनमें हमें धारण कर और हमें पवित्र कर । भूमि माता है ग्रीर मैं उसका पुत्र हूँ। पर्जन्य (मेघ) पिता है, वह हमारा पालन करे।

Set me, O Earth, amidst what is thy centre and thy navel, And vitalising forces issued from thy body.

Purify us from all sides.

I am the son of Earth, Earth is my mother. Parjanya my father; may he fill us with plenty. ये ग्रामा यदरण्यं याः सभा ग्रधि भूम्याम् । ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते ॥ द ॥ (ग्रथवंवेद १२।१।५६)

इस भूमि पर जो ग्राम हैं, जो वन हैं, जो सभाएं ग्रीर गणस्थान हैं, जो युद्ध स्थान ग्रीर शिविर हैं, उन सब में, हे पृथिवि । हम तेरे लिए प्रेम तथा प्रशंसा के शब्द बोलें।

In villages and in woodland, and in the assemblies on earth,
In congregations and in councils of the folk,
May we speak of thee in lovely terms.

उपस्थास्ते ब्रनमीवा ब्रयक्ष्मा ब्रस्मभ्यं सन्तु पृथिवी प्रसूताः । दोर्घं न ब्रायुः प्रतिबुघ्यमाना वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम ॥ ६॥ (ब्रथवंवेद १२।१।६२)

हे पृथिवि ! तेरे ऊपर प्रकट हुए उपस्थ (गोद रूप आश्रय) स्थान हमारे लिए कृमिरहित ग्रौर रोगरहित हों। हमारी आयु दीर्घ हो। हम सावधान होते हुए तेरे लिए विल (भेंट) देनेवाले हों।

May thou born of thee, O Earth,
He for our weltare, free from sickness and waste.
Wakeful though long-extended life, may we be
Hearers of tribute to thee.

स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी। यच्छा नः शर्म सप्रथाः॥ १०॥ (ग्रथवंवेद १८।२।१६)

हे पृथिवि ! तू हमारे लिए सुखदायिनी, कण्टकरहित और विश्रामप्रद निवास देने वाली वन । तू हमें विस्तृत सुख और निवास स्थान प्रदान कर ।

Be pleasant unto us, O Earth,
Thornless, and our resting place!
Vouchsafe us shelter far-extending.

#### ७. आश्रम धर्म

(Division of life into periods)

त्रह्मचर्यः Celibacy

ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति । आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम् ॥१॥

(ग्रथर्ववेद ११।४।१७-१८)

राजा ब्रह्मचर्य के तप से ही राष्ट्र की विशेष रूप से रक्षा करता है। ग्राचार्य ब्रह्मचर्य द्वारा ब्रह्मचारी शिष्य को चाहता है। कन्या ब्रह्मचर्य द्वारा ही युवक पति को प्राप्त करती है।

By the spriritual discipline of Brahmacharya the King protects his state, by the spritual discipline of Brahmacharya the preceptor seeks his pupil, by the spritual discipline of Brahmacharya the maiden gets a youthful husband.

#### बह्मवर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत । इन्द्रो ह ब्रह्मवर्येण देवेभ्यः स्वराभरत् ॥२॥

(ग्रथवंवेद ११।५।१६)

ब्रह्मचर्य ग्रौर तप से देवों ने मृत्यु को दूर किया। इन्द्र ने ब्रह्मचर्य से ही देवों अथवा दिन्य शक्ति सम्पन्न इन्द्रियों के लिए तेज एवं सुख को घारण किया।

> By austerity of Brahmacharya the Devas drove away death, and Indra through Brahmacharya brought heavenly lustre to Devas.

#### ब्रह्मचारीव्र्णंक्चरित रोदसी उभे तस्मिन् देवाः संमनसो भवन्ति । स दाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यं तपसा पिपति ॥३॥ (अथवींदेद ११।४।१)

ब्रह्मचारी पृथ्वी और द्युलोक दोनों लोकों को पुन:-पुन: अनुकूल एवं दृढ़ बनाता हुआ चलता है। उस में सब देव अनुकूल मन के साथ रहते हैं। वह (ब्रह्मचारी) पृथ्वी और द्युलोक को घारण करता है और तप से आचार्य को परिपूर्ण करता है।

ब्रह्मचारी देवों से ज्ञानं लेंकर उस ज्ञान के रूप में विद्वानों को अपने अन्दर रखता है अर्थात् हृदय में स्थान देता है।

The Brahmacharin moves, strengthening both the worlds, in him the Devas meet in concord, he upholds firmly earth and heaven he satisfies his Acharya with austerity.

पूर्वी जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी घर्मं वसानस्तपसोदितिष्ठत् । तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम् ॥४॥ (ब्रथवंवेद ११।४।४)

ब्रह्म (वेदज्ञान) से पूर्व उत्पन्न हुम्रा ब्रह्मचारी घर्म (पुरुषार्थ के तेज) स्रथवा घर्म को घारण करता हुम्रा तप के साथ ऊपर उठता है (उन्नति करता है)। उससे ही ब्रह्म सम्बन्धी श्रेष्ठ ज्ञान म्रौर स्रमृतत्व सहित देवगण उत्पन्न होते हैं।

The Brahmacharin born before the sacred knowledge robed in libation, stood up through his austerity; through him were manifested the sacred lore, highest Brahma, and all Devas with immortality.

### ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद् विर्मात तिसमन् देवा अधि विश्वे समोताः । प्राणीपानौ जनयन्नाद् व्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह्म मेधाम् ॥५ (अथवंवेद ११।४।२४)

ब्रह्मचारी ब्रह्मचये से ही चमंकने वाले ब्रह्मंज्ञानं की धारण करता हैं। उसे में सभी देव समवेत रहते हैं। इसीलिए वह (ब्रह्मंचारी) प्राण, अंपान, व्यान, वाणी, मन, हृदय, ब्रह्म (ज्ञान) और मेचा (बुद्धि) की प्रकट करता हैं। प्रथित् ब्रह्मंचारी के लिए ही ये सब उपयोगी हो सकते हैं।

Brahmachari wields the radient Brahma,
where in all Devas are woven together,
creating breath and in breath and out breath,
speech, mind, heart, Brahma and holy wisdom.

#### व्रत की दीक्षा

(Self-dedication & consecration)

#### व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाऽऽप्नोति दक्षिणाम् । दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥

(यजुर्वेद १६।३०)

व्रत से मनुष्य दीक्षा (उत्तम अधिकार) प्राप्त करता है, दीक्षा से दिक्षणा को प्राप्त करता है, दिक्षणा से श्रद्धा को पाता है ग्रीर श्रद्धा से सत्य प्राप्त किया जाता है।

By self-dedication one attains
Consecration, by consecration grace,
by grace reverence
by reverence truth is obtanined.

ब्रह्मचारी द्वारा सरस्वती श्राराधना (Prayer to Sarasvati by the Brahmachari)

पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञं वष्टु धियावसुः ॥१॥

(ऋग्वेद १।३।१०; यजुर्वेद २०।८४; सामवेद १८६)

सरस्वती हमें पिवत्र करने वाली है, वह हमें ग्रन्त देने वाली है। वृद्धि द्वारा सम्पन्न होने वाले ग्रनेक कर्मों से नाना प्रकार का घन देने वाली वह सरस्वती हमारे यज्ञ को सफल करे ग्रथवा हमारे जीवन यज्ञ को कल्याणमय बनाये।

Bounteous is Sarasvati, the purifier, rich in wealth and with intellect, her treasure, may she purify us and enable us to lead noble life.

### चोदियत्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम्। यज्ञं दधे सरस्वती ॥२॥

(ऋग्वेद १।३।११; यजुर्वेद २०।८५)

सत्य कर्मों को प्रेरणा देने वाली, उत्तम बुद्धियों को विकसित करने वाली सरस्वती (विद्या की देवी) हमारे यज्ञ अथवा उपासना को स्वी-कार करे।

May Sarasvati,
Inspirer of the truthful,
rouser of the noble-minded
accept our prayer and worship.

## महो अर्णः सरस्वती प्र चेतयित केतुना। धियो विश्वा वि राजति ॥३॥

(ऋग्वेद १।३।१२; यजुर्वेद २०।५६)

सरस्वती (विद्या की देवी) ज्ञान से संसार रूपी महासागर का ज्ञान कराती है ग्रौर सब प्रकार की बुद्धियों को प्रकाशित करती है।

Sarasvati rouses up with her hight, the mighty ocean of knowledge, and brightens all intellects.

# प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। धीनामवित्यवतु॥४॥ (ऋग्वेद ६।६१।४)

सरस्वती देवी ज्ञान, बल और अन्न को देने वाली है। वह उत्तम बुद्धियों और कर्मों का पालन ग्रौर रक्षण करने वाली है। वह हमारी रक्षा करे।

> May Goddess Sarasvati, rich in her treasures, inspirer of intellects, protect us well.

### भारतीळे सरस्वति या वः सर्वा उपब्रुवे । ता नक्ष्वोदयत श्रिये ॥४॥

(ऋग्वेद १।१८०।८)

हे भारती, इडा ग्रीर सरस्वती ! मैं ग्राप सब को ग्रामन्त्रित करता हूँ, ग्राप से प्रार्थना करता हूँ । श्राप सब हमें दिव्य ऐश्वर्य की ग्रोर प्रेरित करें ।

भारती, इडा ग्रीर सरस्वती तीनों यहां पर्यायवाचक शब्दों के रूप में एक-दूसरे के विशेषण बन कर प्रयुक्त हुए हैं।

Bharati, Ila, Sarasvati!
All of you I iovke.
Urge us to winning brilliance and glory.

यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि। यो रत्नधा वसुविद् यः सुदत्रः सरस्वति तिमह धातवे कः ॥६॥ (ऋग्वेद १।१६४।४६; यजुर्वेद ३८।५; ग्रथवंवेद ७।१०।१)

हे सरस्वती माता ! जो तुम्हारा स्तन पुष्टिकारक ग्रीर सुखदायक है, जिससे तुम सभी वरणीय घनों को पुष्ट करती हो, जो विविध प्रकार के रत्नों को घारण करने वाला ग्रीर घनों को दिलाने वाला है, जो कल्याणकारक है, उसे तुम हमें पिलाने के लिए हमारे मुख में भी डाल।

The breast of thou wich is exhaustless, health-giving, by which thou nursest all that is noble,

Containing treasure, bearing wealth, bestowed freely,
lay that bare, Sarasvati, for our nurture.

# ११. शिव सङ्गल्प

( Good Will )

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति । दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥१॥ (यजुर्वेद ३४।१)

जो जाग्रत ग्रवस्था में दूर-दूर तक भागता है, जो सुप्तावस्था में भी वैसे ही दूर-दूर तक चला जाता है, वह दूर जाने वाला, ज्योतियों का ज्योति (इन्द्रियों को प्रकाश देने वाला), एकमात्र ग्रौर दिव्य शक्ति से संयुक्त मेरा मन ग्रच्छे संकल्प वाला हो।

May the divine Entity that goes far away from the waking, and likewise from the sleeping. that is the only one light of all the lights which travels far and wide, may that mind of mine be possessed of noble intentions.

येन कर्मान्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः । यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्प-मस्तु ॥२॥ (यजुर्वेद ३४।२)

जिस (मन) से परिश्रमी, धीर ग्रीर मननशील पुरुष यज्ञों में, सभा भवनों में ग्रीर युद्धों में कर्म करते हैं, जो सभी प्रजाग्रों में ग्रपूर्व एवं पूजनीय है, वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो।

May that by which wise men, skilful in rituals and steady in a semblies, perform their tasks that peerless Spirit that lies in all creatures, may that mind of mine possess noble intentions.

यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । यस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म कियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ।।३।। (यजुर्वेद ३४।३)

जो मन ज्ञान, चिन्तन शक्ति और वैर्य से युक्त है, जो प्रजायों में अमृत और ज्योति है और जिसके विना कोई भी काम नहीं किया जाता, वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो।

May that which is deep knowledge, intellect, memory, that which is immortal light in living beings, that without which nothing can be accomplished, may that mind of mine possess noble intentions.

येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वम् । येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कलपमस्तु।४। (यजुर्वेद ३४।४)

जिस श्रमर मन से यह भूत, वर्तमान श्रौर भविष्यत् सव कुछ परिगृहीत है। जिस (मन) से सात ऋत्विजों द्वारा होने वाला यज्ञ फैलाया जाता है, वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो।

May that immortal Essence by which all the past, present and future world is comprehended, by which the ritual spreads with the seven priests, may that mind of mine possess noble intentions.

यस्मिन्तृचः साम यजू<sup>१९</sup>षि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना-भाविवाराः । यस्मिंदिचत्त**ँ** सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥५॥ (यजुर्वेद ३४॥५)

जिस मन में ऋचाए, और जिस में साम और यजु, रथनाभि में अरों के समान प्रतिष्ठित हैं और जिस में सब प्रजाओं का चित्त य्रोत-प्रोत है, वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो।

May that in which the Rich, the Saman, the Yajus are held firm.

like spokes in the nave of a chariot-wheel, in which lie interwoven all thoughts of living beings, may that mind of mine possess noble intentions.

#### सुषारिथरक्वानिव यन्यनुष्यान्नेनीयतेऽभीषुभिर्वाजिन इव । हत्प्रतिष्ठं यदिजरं जिवष्ठं तन्मे मनः शिव-सङ्कल्पमस्तु ॥६॥ (यजुर्वेद ३४।६)

जिस प्रकार ग्रच्छा सारिथ घोड़ों को लगामों से चलाता है, उसी प्रकार जो मन मनुष्यों के इन्द्रिय रूपी घोड़ों को चलाता है ग्रौर जो हृदय में प्रतिष्ठित, ग्रजर ग्रौर जिवष्ठ (वलवान्) है, वह मेरा मन ग्रुम संकल्प वाला हो।

May that which guides men like a good Charioteer who, with the reins, controls swift-moving horses, that which abides in the heart and is most swift and active, may that mind or mine possess noble intentions.

# १२. भद्रा लक्ष्मी

(Auspicious Wisdom)

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकता अत्रा सलायः सल्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीनिहिताधि वाचि ॥१॥ (ऋग्वेद १०।७१।२)

जहाँ चलनी से सत्तु को साफ करने के समान धीर मेघावी मन से वागाी को पवित्र करते हैं अर्थात् प्रत्येक वचन को गुद्ध करते हुए मन द्वारा प्रेरित करते हैं, वहाँ मित्र सख्य रूप से सख्य भाव को जानते हैं। इन की वासाी में कल्याणी लक्ष्मी निवास करती है।

Where the sages formed the speech with their mind straining it, as they strain flour with the sieve, therein have friends discovered bonds of friendship, where holy beauty lies hidden in that speech.

उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमूत त्वः शृण्वन्न शृणो-त्येनाम् । उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उज्ञती सुवासाः ॥२॥ (ऋग्वेद १०।७१।४)

कोई एक देखता हम्रा भी वाणी को विद वाणी को प्रथवा ज्ञान तत्त्वों को) नहीं देखता, कोई एक सुनता हुन्ना भी इसे नहीं सुनता; परन्त् किसी एक के लिए वागी उसी प्रकार अपने रहस्यों को खोल देती है जैसे पति की कामना करती हुई पतिपरायणा पत्नी सुन्दर वस्त्र धारण किये हए ग्रपने ग्राप को पति के ग्रपंण कर देती है।

There is one who seeing Speech does not see it, there is one who hearing it does not hear it; but to another it reveals its lovely forn, like a well-dressed and loving wife to her hust and. उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुवां अफलाम-पुष्पाम् ।।३।। (ऋग्वेद १०।७१।४)

किसी एक को (वागा के ममंज्ञ को) वागा की स्थिर मित्रता वाला बताते हैं । उसे वाद-विवाद ग्रादि में (प्रतिद्वन्द्वा) जीत नहीं सकते । वाणी के ममं को न जानने वाला माया की बनी ग्रथित् ग्रसत्य धेनु के साथ घूमता है, क्योंकि वह फल ग्रीर फूलों से रहित वाणी को सुनता है।

स्राचार्य यास्क ने यज्ञज्ञान श्रीर देवता ज्ञान को अथवा देवता ज्ञान स्रीर स्रध्यात्मज्ञान को क्रमशः वाणी के पुष्प स्रीर फल वताया है।

There is the man whom they declare to be steadfast in friendship. None would overpower him in debates and contests. But that man wanders with a barren delusion who listened to speech that is without fruit or flower.

अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवुः। आदघ्नास उपकक्षास उत्वे ह्रदा इव स्नात्वा उत्वे ददृश्चे।।४।। (ऋष्वेद १०।७१।७)

समान र्यांखों और कानों वाले मित्र भी मन के वेग में प्रथात मान-सिक प्रगतियों में समान नहीं होते। उन में से कुछ उन सरोवरों के समान हैं जिन में मुख तक ग्रथवा कक्ष तक जल भरा रहता है ग्रौर कुछ ऐसे सरोवरों के समान होते हैं जो स्नान करने के योग्य दिखाई देते हैं।

Friends having similar eyes and ears were unequal in the speed of their minds.

Some look like tanks that reach to the mouth or armpit, and some are like lakes in which a man can bath.

## १३. गृहस्थ आश्रम

पतिदेवनम् (wedded bliss)

आ नो अग्ने सुर्मातं संभलो गमेदियां कुमारीं सह नो भगेन । जुष्टा वरेषु समनेषु वल्गुरोषं पत्या सौभगमस्त्वस्य ।।१।। (ब्रथवंवेंद्र २।३६।१)

हे ग्रग्ने ! उत्तम वक्ता वर हमारी इस उत्तम बुद्धि वाली कुमारी कन्या को धन के साथ प्राप्त करे । इस कन्या को भी पित के साथ सौभाग्य प्राप्त हो । यह कन्या श्रेष्ठों में प्रिय ग्रौर उत्तम मन वालों में मनोरम है ।

May the suitor, O Agni, win our friendship by seeking this maiden and bringing us good fortune. Approved and praised in fine and holy assemblies may she have good fortune with her husband.

इयसग्ने नारी पति विदेष्ट सोमो हि राजा सुभगां कृणोति ।सुवाना पुत्रान् महिली भवाति गत्वा पति सुभगा वि राजतु ॥२॥ (अथर्ववेद २।३६।३)

हे ग्रग्ने ! यह कन्या पित को प्राप्त हो; राजा सोम इसे सौभाग्य-वती बनाये । यह पित को प्राप्त कर सौभाग्यशालिनी बन कर विराजे, ग्राँर पुत्रों को उत्पन्न करती हुई श्रेष्ठ पत्नी एवं रानी हो ।

May this woman. O Agni, get a husband.
Then, verily, king Soma will make her happy.
May she bearing sons,, be the queen of the home, and, fortunate, united with her husband, hold the sway.

# भगस्य नावमा रोह पूर्णामनुपदस्वतीम् । तयोपप्रतारय यो वरः प्रतिकाम्यः ॥३॥

(अथर्ववेद २।३६।४)

हे रानी ! पूर्ण ग्रीर न ट्सटने वाली ऐश्वर्य की इस नौका पर सवार हो ग्रीर उतके द्वारा तैर कर उस के पास जा (पहुँच) जो वर तुम्हारी कामना के योग्य हैं।

> Embark the ship of fortune, that is whole and unbreakable, and sailing in that approach the lover who is of thy liking.

आ ते नयतु सविता नयतु पतिर्यः प्रतिकाम्यः। त्वमस्यै घेह्योषघे ॥४॥

(अथवंवेदं २।३६।६)

संविता देव तुम्हें प्रेरिया दे, वह तुम्हें तुम्हारें योग्य एवं तुम से काम्य पति को प्राप्त कराये । हें ग्रीवये! तू इसे घारण कर । (ग्रोष-घियों से तुमे पुष्टि प्राप्त हो)।

May Savita lead thee and bring to thee the husband of thy Choice.

Plant, may thou give her this (gift).

आ कन्दय धनपते वरमामनसं कृणु । सर्वं प्रदक्षिणं कृणु यो वरः प्रतिकाम्यः ॥५॥

(ग्रथवंवेद २।३६।६)

हे घनपते ! ग्रपने वर को बुला ग्रीर उसे ग्रपने मन के अनुकूल बना। जो वर तुम्हारी ग्रथवा कन्या की कामना के योग्य है उसे सब धन दो ग्रथवा उसे पूर्णतया अपने अनुकूल बनाग्रो।

> Call the lover, Lord of wealth! and make him well inclined in mind; have him fully on thy right hand, the lover worthy of her choice.

गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरद-िटर्यथासः । भगों अर्यमा सिवता पुरं धिर्मह्यांत्वादुर्गा-र्हपत्या देवाः ।।६।। (ऋग्वेद १०।८४।३६; ग्रथवंवेद १४।१।४०)

मैं तेरा हाथ सौभाग्य के लिए पकड़ता हूँ जिस से तू मुक्त पति के साथ बृद्धावस्था तक जीवित रहे। भग, प्रयंमा, सविता, पुरंघि श्रीदिं सब देवों ने तुक्त को गृहस्थाश्रम चलाने के लिए मुक्ते सौँपा है।

I take thy hand in mine for happy fortune, that thou mayst attain old age with me thy husband.

Davias---Bhaga. Aryaman, Savita, Purandhi---have given me thee to be my house-hold's mistress.

ममेयमस्तु पोष्या मह्यं त्वादाद् बृहस्पतिः । मया पत्या प्रजावति संजीव शरदः शतम् ॥७॥ (ग्रथर्ववेद १४।१।५२)

यह मेरी पत्नी मेरे द्वारा पोपण करने योग्य हो। बृहस्पित ने तुभे मुभ को दिया है। हे सन्तानयुक्त स्त्री! मुभ पित के साथ तूं सौ वर्ष तक जीवित रह।

May she be cherihsed by me,
Brihaspati has made thee mine,
live with me thy husband,
mother of many children, for a hundred years.

अक्ष्यो नौ मधुसंकाशे अनीकं नौ समञ्जनम् । अंतःकृणुष्व मां हृदि मन इन्नौ सहासित ॥ ॥ ॥ ॥ (ग्रथवंवेद ७।३६/१)

हम दोनों (पित-पत्नी) की ग्रांखें मधु के समान मधुर हों, हम दोनों की ग्रांखों के ग्रग्रभाग ग्रंजन से युक्त हों, हमारे मुख प्रेम ग्रौर शान्ति से युक्त हों। तू मुभे ग्रपने हृदय में रख। हम दोनों का मन सदा परस्पर साथ मिला रहे।

Be our mutual glances sweet,
may our faces show our concord,
take me with in thy heart, and let
one spirit dwell in both of us.

#### समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ । सं मातरिश्वा सं धाता समु देष्ट्री दधातु नौ ॥६॥ (ऋग्वेद १०।८५।४७)

विश्व देव और पिवत्र जल हम दोनों (वर-वधू) के हृदयों को मिलावें, उन में तादात्म्य भाव उत्पन्न करें। मातिरिश्वा, विद्याता और देष्ट्री (माता के तुल्य उपदेश देने वाली वेदवाणी) हम दोनों को परस्पर एक साथ मिलाये।

May the universal Devas and Apas join our hearts together, and may Matrishvan, Dhata and Deshtri Unite us both.

## आ नः प्रजां जनयतु प्रजापितराजरसाय समन-क्त्वर्यमा । अदुर्मङ्गलीः पितलोकमा विश शं नो भव द्विपदेशं चतुष्पदे ॥१०॥ (ऋक्वेद १०।५५।४३)

प्रजापित हमारे में से (हमारे पित-पत्नी के हाँ) उत्ताम सन्ताम उत्पन्न करे। ग्रयंमा हमारी ग्रीर हमारी सन्तान की वृद्धावस्था तक जीवन-रक्षा करे। हे स्त्री! तू ग्रयुभ लक्षणों से रहित हो कर पित के घर में एवं उसके पिरवार में प्रवेश कर। तू हमारे दोपायों (पिरवार के सदस्यों तथा भृत्यादि बन्धु वर्गों) के लिए शान्तिदायिनी हो ग्रीर तू हमारे चौपायों (गौ, ग्रश्व आदि पशुग्रों) के लिए भी शान्तिप्रद हो।

May Prajapati bring forth children of us, may Aryaman unit: us together till old age, not inauspicious, enter thou the house of your husband, be gracious to our bipeds and our quadrupeds.

# सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । सौभाग्यमस्यै दत्त्वायाथास्तं वि परेतन ॥११॥

(ऋग्वेद १०।८५।३३; ग्रथवेद १४।२।२८)

यह वधू सुमंगली है (मंगल युक्त है)। सव एकत्रित होस्रो स्रौर इसे देखो। इसे सौभाग्य का स्राशीर्वाद दे कर दुर्भाग्य को दूर करते हुए वापस (स्रपने घरों को) जास्रो।

Most blissful is this bride. Come you all together here and see her, with her every good fortune and then return to your homes.

#### (क) गार्हपत्य (Householder's life)

# इहैव स्तं मा वि यौष्टं विश्वमायुर्व्यश्नुतम् । क्रीडन्तौ पुत्रैर्नप्तृभिर्मोदमानौ स्वे गृहे<sup>२</sup> ॥१॥

(ऋग्वेद १०। ८ ४। ४२; ग्रथव वेद १४।१।२२)

तुम दोनों पित-पत्नी यहाँ ही रहो, वियुक्त मत होवो । पुत्रों ग्रौर पोतों चनातियों के साथ क्रीड़ा करते हुए ग्रौर ग्रपने घर में आनन्दित होते हुए पूरी ग्रायु भोगो ।

Dwell you here, be not parted from each other, enjoy the full length of human life, sporting with your sons and grandsons, rejoicing in your happy home.

श. ग्रथवंवेद में 'ग्रथास्तं विपरेतन' के स्थान पर 'दौर्भाग्यैविपरेतन'
 पाठ है।

२. श्रथवंवेद में 'स्वे गृहे' के स्थान पर 'स्वस्तकौ' पाठ है।

## युवं भगं सं भरतं समृद्धमृतं वदन्तावृतोद्येषु । ब्रह्मगस्पते पतिमस्यै रोचय चारु संभलो वदतु वाचमेताम् ॥२॥ (ब्रथवंवेद १४।१।३१)

तुम दोनों सत्य व्यवहार में रह कर सत्य वोलते हुए समृद्धियुक्त भाग्य को प्राप्त करो। हे ब्रह्मणस्पते ! पति के विषय में इस स्त्री के मन में, रुचि ग्रौर प्रेम उत्पन्न कर । पति (इस के प्रति) मधुर वाणी को सुन्दरता से बोले ।

Enjoy you two together happy and prosperous fortune, observing the law in rightful bearing.

Brahmanaspati, make the husband dear to her, and pleasant be the words the woor speaks.

#### स्योनाद्योनेरिध बुध्यमानौ हसामुदौ महसा मोदनानौ । सुगू सुपुत्रौ सुगृहौ तराथो जीवावुषसो विभातीः ॥३॥ (स्रथवंवेद, १४।२।४३)

तुम दोनों पित-पत्नी हास्य विनोद करते हुए, महत्त्व की वातों से स्नानन्दित होते हुए सुखदायक शयन मन्दिर से प्रातः प्रसन्ततापूर्वक जागते हुए, अच्छी संतान, अच्छे पशु और अच्छे सुन्दर घर को रखते हुए प्रकाशमय शुभ उपाओं को सुखपूर्वक पार करो अर्थात् सुख भोगते हुए प्रेमपूर्वक दीर्घ आयुष्य के दिन व्यतीत करो।

May you two, awaking both in your pleasant chamber, filled with laughter and cheer, and enjoying mightily, having good sons, a good home, and good cattle, pass the shining mornings.

# इमां त्विमन्द्र मीढ्वः सुपुत्रां सुभगां कृणु । दशास्यां पुत्राना धेहि पतिमेकादशं कृधि ।।४।। (ऋग्वेद १०।=५।४५)

हे इन्द्र देव ! हे उदार शक्तिशाली ! इस को (नविवाहिता पत्नी को) उत्तम एश्वयं से युक्त, उत्तम पुत्रों की माता बना । तू इस के लिए दस पुत्रों का श्राधान कर श्रीर इस के पित को उन में (उनके बीच) ग्यारहवाँ बना ।

Make her, thou bounteous Indra, a good and graceful mother of sons; grant her good fortune; give her ten sons and make her husband the eleventh among them.

# पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्याऽिश्वना त्वा प्र वहतां रथेन । गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासो विश्वनी त्वं विद्यमा वदासि ॥ १॥

(ऋग्वेद १०। ५४। २६; ग्रथवंवेद १४। १। २०)

पूपा तुभे हाथ से पकड़ कर यहाँ से ले जाये, अश्विनी देव तुम्हें रथ में विठा कर (पित के घर में)पहुंचायें। घर की स्वामिनी वन कर पित के घर में जाओ। वहाँ सब को अपने वश में रखने वाली वन कर तुम उत्तम ज्ञान की बातें करो।

May Pushan lead thee by the hand, from here may Ashwins transport thee in their Chariot. Go to the house as mistress of your lord, Rt ler of the house thou wilt address the assembly.

म्रथवंवेद में 'पूषा' के स्थान पर 'भगः' पाठ है।

अघोरचक्षुरपतिघ्न्येधि ज्ञिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः । वीरसूर्देवकामा स्योना ज्ञां नो भव द्विपदे ज्ञां चतुष्पदे॥६॥ ऋग्वेद १०।५५।४४

हे स्त्री ! तू कूरतारिहत चक्षुग्रों वाली, सीम्य दृष्टि वाली ग्रीर पित की हत्या न करने वाली हो कर रह । तू पशुग्रों के लिए कल्याण-कारिणी, शुभ मन वाली, उत्ताम तेज वाली, वीर पुत्रों को जन्म देने वाली, देवताग्रों की कामना (प्रार्थना) करने वाली ग्रीर सुखकारिणी बन । तू हमारे दोपायों (पिरवार के सदस्यों) के लिए ग्रीर हमारे चौपायों (पशुग्रों) के लिए भी गांतिदायक हो ।

Come thou, not with evil eyes, not a cause of thy

husband's death;

good to animal, kind-hearted, glorious,
a mother of heroes, loving of the Devas,
pleasant, gracious to bipeds and quadrupeds.

आशासाना सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रियम् । पत्युरनुवता भूत्वा सं नह्यस्वामृताय कम् ।७। (त्रथवंवेद १४।१।४२)

उत्तम मन (प्रेम), संतान, सौभाग्य ग्रौर घन की ग्राशा करने वाली तूपित के ग्रनुकूल ग्राचरण वाली हो कर ग्रमरत्व के लिए ग्रच्छी प्रकार सन्तद्ध हो।

Hoping for love, children, fortune, wealth, and by being always behind thy husband in his life's vacation, gird thyself for immortality.

इह प्रियं प्रजया ते समृध्यतामस्मिन् गृहे गार्हपत्याय जागृहि । एना पत्या तन्वं सं सृजस्वाऽधा जिन्नी विद-थमा वदाथः १ ॥ । । (ऋग्वेद १०। ६५। २७; ग्रथवंवेद १४। १। २१)

यहाँ तुम्हारी संतान के द्वारा (के लिए) प्रिय भाव (प्रेम) की वृद्धि हो। इस घर में गृहस्थ धर्म के लिए तू जागती रह (सावधान रह)। इस पति के साथ तू अपने शरीर का स्पर्श कर ग्रर्थात् पति के साथ शारीरिक सम्बन्ध रख। वृद्ध होने पर तुम दोनों (पति-पत्नी) उत्तम उपदेश करो।

Thou be happy and prosperous

May with thy children,

be watchful in this house in ruling the household,
unite thyself completely with this man thy husband,
and then, both growing old address the assembly.

ये वध्वश्चन्द्रं वहतुं यक्ष्मा यन्ति जनादनु । पुनस्तान् यज्ञिया देवा नयन्तु यत आगताः ।६। (ऋग्वेद १०।६५।३१; ग्रथवंवेद १४।२।१०)

जो रोग मनुष्यों के सम्बन्ध से वधू के तेजस्वी दहेज के रथ के निकट पहुँचते हैं उन रोगों को यहाँ आये हुए एज के देव फिर वहीं ले जायें जहाँ से वे आये थे।

The diseases, which through various folk, attach the grand bridal train may the holy Devas take them back to the place from where they came.

श्रथवंवेद में 'वदाथः' के स्थान पर 'वदासि', 'प्रजया' के स्थान पर 'प्रजाये' और 'संसृजस्व' के स्थान पर 'संस्पृशस्व' पाठ है ।
 श्रथवंवेद में 'जनादनु' के स्थान पर 'जना अनु' पाठ है।

इदं हिरण्यं गुल्गुल्वयमौक्षो अथो भगः।

एते पतिभ्यस्त्वामदुः प्रतिकामाय वेत्तवे।१०।

(प्रयवंवेद २।३६।७)

यह उत्तम सुवर्ण है, यह गाय श्रौर वैल हैं, यह घन श्रौर ऐश्वर्य है। ये सब हम तुम्हारे पित के लिए देते हैं, तुम्हें पित प्राप्त हो।

Here is gold and this bullock,
here wealth and this bliss,
May these bring thee to the suitors,
to find one worthy of thy Choice.

मा विदन् परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती । सुगेभिर्दुर्गमतीतामप द्वान्त्वरातयः ।११। (ऋग्वेद १०।=४।३२; ग्रथवंवेद १४।२।११)

जो मार्ग के बाबक लुटेरे समीप प्राप्त हों वे इस पित-पत्नी को न जान पायें। ये वरवधू सुगमता से किठन प्रसंग से पार हो जायें। ग्रीर इन के शत्रु दूर भाग जायें।

Let not the highwaymen who lie in ambush, find the wedded couple; may they pass the danger through pleasant paths; let the malignant run away.

#### पुनः पत्नीमग्निरदादायुषा सह वर्चसा । दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम् ।१२। (ऋग्वेद १०।६५।३६; ग्रथवंवेद १४।२।२)

अग्नि देव ने दीर्घ श्रायु ग्रौर तेज के साथ पत्नी को पुनः प्रदान किया है। इस का जो पित है वह दीर्घायु वन कर सौ वर्ष तक जीवित रहे।

> Agni has given him the wife with long life and brilliance, long-lived be he who is her husband, may he live a hundred autumns.

## न देवानामपि ह्नुतः सुमति न जुगुक्षतः। श्रवो बृहद् विवासतः ॥१३॥ (ऋग्वेद न।३१।७)

देवों के बीच रहते हुए वे कभी कुटिल व्यवहार न करें ग्रीर देवों की ग्रथवा ग्रपनी सुमित को कभी न छिपाएं ग्रथीत् एक-दूसरे को उत्तम ज्ञान दें। वे महान् यश को ग्रथवा श्रवणयोग्य ज्ञान को प्रका-शित करें (प्राप्त करें)।

> They should not go astray from Devas nor should they conceal favour of the Devas, they should win great glory for themselves.

# युत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुर्व्यश्नुतः। उभा हिरण्यपेशसा ।१४। (ऋग्वेद न।३१।न)

वे दोनों (पित-पत्नी) पुत्रों वाले ग्रौर पुत्रियों वाले हो कर ग्र<mark>्थात्</mark> माता-पिता वन कर पूर्ण ग्रायुका भोग करें ग्रौर दोनों सुवर्ण के उत्तम ग्रलंकार घारण करें।

> With sons and daughters by their sides, may they enjoy the full span of life, both decked with ornaments of gold.

> > 8251

वीतिहोत्रा कृतद्वसू दशस्यन्तामृतायकम् । समूधो रोमशंहतो देवेषु कृणुतो दुवः ।१५। (ऋग्वेद =।३१।६)

विशेष ज्ञान युक्त वाणी को बोलते हुए वे उत्तम बन का दान किया करें ग्रीर ग्रमरता को प्राप्त करें। पारस्गरिक प्रेम रखते हुए ग्रीर उत्तम सन्तान को उत्पन्न करते हुए वे देवों की सेवा करें।

Inviting them to joys, offering wealth, they should worship together for immotality, and be united through mutual love and should offer worship to the Devas.

# १४. धर्मपूर्वक धन की प्राप्ति

(Right way to wealth)

परि चिन्मर्तो द्वविणं ममन्यादृतस्य पथा नमसा विवासेत्। उत स्वेन ऋतुना सं वदेत श्रेयांसं दक्षं मनसा जगृभ्यात्।१। (ऋग्वेद १०।३१।२)

मनुष्य घन को चारों श्रोर से प्राप्त करने का विचार करे श्रौर उसे सत्य, न्याय के मार्ग से तथा भगवान् की पूजा से प्राप्त करे। वह अपने उत्तम ज्ञान से परामर्श करे तथा श्रपने मन से कल्याणकारक घन श्रीर योग्यता को पाए।

Let a man think well of wealth, and try to win it by the path of Law and by worship of God, Let him consult his own intellect and grasp with his mind greater ability.

भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्याम सुवीरा वीरैः सुपोषाः पोषैः ।२। (यजुर्वेद ना४३)

हम भूलोक, ग्रन्तिरक्ष लोक ग्रौर द्युलोक के लाभ से युक्त हों एवं सन्तानों से ग्रच्छी सन्तान वाले, वीरों से श्रच्छे वीरों वाले तथा पोषक पदार्थों से श्रच्छे पोष ग्रथवा भोज्य पदार्थी वाले हों।

Earth, Ether, Sky!

May we be proud of fine heroic children, proud fathers of fine heroes, and be well nourished by fine food.

# १५. विविधं व्यवसाय

(Various Vocation)

नानानं वा उ नो धियो वि व्रतानि जनानाम् । तक्षा रिष्टं रुतं भिषग् ब्रह्मा सुन्वन्तमिच्छतीन्द्रायेन्दो परि स्रव ।१। (ऋग्वेद ६।११२।१)

हमारी बुद्धियाँ नाना प्रकार की हैं। मनुष्यों के कर्म भी नाना प्रकार के हैं। बढ़ई लकड़ी की द्वटी हुई वस्तुग्रों को चाहता है जोड़ने के लिए, वैद्य रोगी को चाहता है उसे नीरोग करने के लिए, बह्या वेदज्ञ पुरोहित सोम रस निकालने वाले को अथवा सोम यज्ञ करने वाले को चाहता है। हे इन्दु सोम, ऐक्वर्य ! तुम इन्द्र के लिए बहो, आगे बढ़ो।

Various are the thoughts and diverse the vocations of man: the carpenter seeks what's broken, the physician, the diseased, the priest, the soma-presser, Flow, Indu, flow on for Indra.

#### कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना । नानाधियो वसूयवोऽनु गाइव तस्थिमेन्द्रायेन्दो परि स्रव ।२। (ऋग्वेद ६। ११२।३)

मैं शिल्पकार (कलाकार) हूँ। मेरा पिता रोगों की चिकित्सा करने वाला वैद्य है। मेरी माता श्राटा पीसने वाली चक्की पर श्रनाज डालती है। हम सभी लोग घन की इच्छा करते हुए नाना कर्म करते हुए उसी प्रकार तुम्हारी श्राज्ञा के श्रनुसार कार्य करते हैं जिस प्रकार गौएं गोपालक की इच्छानुसार श्राचरण करती हैं। हे इन्दो ! तुम इन्द्र के लिए प्रस्नवित होवो।

I am a bard, my father is a physician, Mother throws the corn on the grind-stone, pursuing wealth in different ways we follow our callings as the herdsman cows. Flow, Indu flow on for Indra. इमा याः पञ्च प्रदिशो मानवीः पञ्च कृष्टयः । वृष्टे शापं नदीरिवेह स्फाति समावहान् ।३। (प्रथर्ववेद ३।२४।३)

ये जो पाँच दिशाएं हैं ग्रीर जो उन में रहने वाली मनुष्यों की पांच जातियाँ हैं वे यहाँ वृद्धि को उसी प्रकार प्राप्त करें जिस प्रकार वृष्टि होने के कारण नदियाँ सब कुछ भर लाती हैं।

> Let these five quarters of the globe, all the five races of mankind bring us full prosperity as, after rains, the river brings up floating wood.

#### कृषि (Ploughing)

क्षेत्रस्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि । गामश्वं पोषयित्न्वा स नो मृळातीदृशे ।४।

(ऋग्वेद ४।५७।१)

मित्र के समान हितकारी क्षेत्रपति की सहायता से हम खेतों को जीतें अर्थात् प्राप्त करें। वह क्षेत्रपति (देव) हमें गौएं, घोड़े और पुब्टिकारक घन प्रदान करें तथा उन घनों से हमें सुखी करे।

May we with the Lord of the field, as with a friend, win the food that nourishes our cows and horses. May he, in this way, be gracious to us. कृषन्तित् फाल आशितं कृणोति यन्नध्वानमप वृङ्कते चिरित्रैः । वदन् ब्रह्माऽवदतो वनीयान् पृणन्नापिर-पृणन्तमभि ष्यात् ।५। (ऋग्वेद १०।११७।७)

खेत जोतता हुया फाल (फाल युक्त हल) किसान को अन्नभोक्ता वनाता है अर्थात् फाल से मनुष्य खाने योग्य अन्न को उत्पन्न करता है। जो पैरों से मार्ग पर चलता है वह दूर तक चला जाता है अर्थात् यात्रा समाप्त कर गन्तव्य लक्ष्य तक पहुँच जाता है। प्रवचन करता हुआ वेदज्ञ ब्राह्मण न उपदेश करने वाले से अधिक अच्छा और सत्कार योग्य है। अन्नादि से दूसरों को तृष्त करने वाला उदार वन्धु न देने वाले अनुदार से बढ़ कर है।

The plough-share ploughing fields produces food, white a man rambles along the road on foot, the speaker who knows the Veda is better than one who does not, similarly the liberal kinsman surpasses the illiberal.

शुनं नः फाला वि कृषन्तु भूमि शुनं कीनाशा अभि-यन्तु वाहैः । शुनं पर्जन्यो मधुना पयोभिः शुनासीरा शुनमस्मासु धत्तम् ।६। (ऋखेद ४:५७।५)

हल के फाले हमारी भूमि को मुखपूर्वक जोतें, किसान श्रपने वैलों के साथ मुखपूर्वक चलें, मेघ श्रपने मधुर जलों से हमारे लिए सुखकारी हों, इन्द्र और वायु श्रथवा जुना और सीर हमें मुख प्रदान करें।

May the plough-shares turn the soil happily, and may the plough-man go with the oxen merrily, May Parjanya sprinkle the earth with honey & water, May Shuna & Sira, grant us prosperity.

#### कृषि गान (Harvest Song)

#### पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामकं वचः । अथो पयस्वतीनामा भरेऽहं सहस्रशः ।७।

(अथर्ववेद ३।२४।१)

ग्रीपिवयां रसवाली हैं, मेरा वचन भी सरस और मधुर है, इस "लिए रस वाली ग्रीपिवयों का हजारों प्रकार से मैं भरण-पोषण करता हूँ।

Full of sweetness are the plants of earth and full of sweetness are my words, With the things that are full of sweetness may I prosper in a thousand ways.

# मधु मतीरोषधीद्यांव आपो मधुमन्नो भवत्वन्तरि-क्षम् । क्षेत्रस्य पतिर्मधुमान् नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम । द्रा (ऋग्वेद ४।४७।३)

श्रीषियां और वनस्पितयां हमारे लिए मिठास से भरपूर हों। चुलोक, जल और अन्तिरिक्ष हमारे लिए मधुर हों। क्षेत्र का पित भी हमारे लिए मधुरता से युक्त हो। किसी प्रकार से भी हिंसित न होते हुए हम इस क्षेत्रपित का अनुसरण करें।

Sweet be the herbs and waters to us, and full of sweetness be the mid-air to us. Let the Lord of the field he sweet to us, and may we follow him uninjured.

#### शुनं वाहाः शुनं नरः शुनं कृषतु लाङ्गलम् । शुनं वरत्रा बध्यन्तां शुनमब्ट्रामुदिङ्गय ।६। (ऋग्वेद ४।५७।४)

हमारे घोड़े, बैल ग्रादि वाहन सुखकारी हों, मुखपूर्वक काम करें, मनुष्य हमारे लिए सुखकारी हों, हल सुखपूर्वक खेतों को जोते, जुवे ग्रादि सुखपूर्वक वाँधे जाएं, उन पर (घोड़े, बैल ग्रादि पशुओं पर) चाबुक आदि नम्रता से उठाई जाये (अत्याचार पूर्वक क्रूरता से नहीं)।

May the bulls and horses be means of happiness to us,
may our men be happy with us,
may happy the plough furrow,
May the yoke be means of happiness
and may the whip be full of mercy.

#### उदुत्सं शतथारं सहस्रधारमक्षितम् । एवास्माकेदं धान्यं सहस्रथारमक्षितम् ।१०। (ग्रथवंवेद ३।२४।४)

जैसे (वृष्टि होने पर) सैकड़ों श्रीर हज़ारों घाराश्रों में प्रवाहित हो कर भरना अक्षय रहता है, उसी प्रकार हमारा यह घान्य भी हज़ारों घाराश्रों में देता हुग्रा भी अक्षय हो।

As a fountain rises in a hundred and thousand streams and remains exhaustless, so may our corn flow in a thousand streams and remain exhaustless.

ये घीवानो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः १ उ पस्तीन् पर्ण मह्यं त्वं सर्वान् कृष्वभितो जनान् ।१११ (ग्रथवंवेद ३।४।६)

जो बुद्धिमान् रथ बनाने वाले हैं ग्रीर जो बुद्धिमान् लुहार हैं, हे पर्णमणे ! तू उन सब जनों को मेरे चारों ग्रोर उपस्थित कर।

Those talented chariot-makers
and the skilful blacksmiths—
make them and all from every side,
O Parna, obedient to my will.

जरतीभिरोषधीभिः पर्णेभिः शकुनानाम् । कार्मारो अश्मभिर्द्धीर्भीहरण्यवन्त-मिच्छतीन्द्रायेन्दो परि स्रव ।१२।

(ऋग्वेद ६।११२।२)

जैसे जीर्ण होने पर परिपक्व श्रौषिघयों से, पिक्षयों के पंखों से और तीक्ष्ण पाषाण-खण्डों से वाणादि वस्तुश्रों को बनाकर क्रियाकुशल शिल्पी घन-सम्पन्न (सुवर्णयुक्त) को चाहता है वैसे ही हे इन्दु ! (तेजस्विन् सोम) तुम इन्द्र के लिए प्रस्नवित होवो ।

The smith, with his bellows made of sipe plants and feathers of brids, and with the sharpened stones that shine, desires the man possessing gold. Flow, Indu, flow on for Indra.

#### वाणिज्य (Merchant's prayer)

# इन्द्रमहं विणिजं चोदयामि स न ऐतु पुरएता नो अस्तु । नुदन्नराति परिपन्थिनं मृगं स ईशानो धनदा अस्तु मह्यम् ॥१३॥ (ग्रथवंवेद ३।१५।१)

मैं विणिक् इन्द्र को प्रेरित करता हूँ । वह हमारे पास स्राए स्रोर हमारा नेता बने । मार्ग पर लूट करने बाले द्याँर पाशवी शक्ति से शत्रु को स्रलग करता हुआ वह समर्थ मुफे घन देने वाला हो ।

I arouse Indra, the Merchant,
may he come to us and be our guide and leader,
driving out the men with ill-will, the robber
and wild hearts,
may he, the mighty, give me riches.

येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छमानः । तन्मे भूयो भवतु मा कनीयोऽग्ने सात्राह्नो देवान् हविषा नि षेध ॥१४॥ (ग्रथवंवेद ३।१५।५)

हे देवो ! मूल घन से लाभ के घन की प्राप्ति की इच्छा करता हुआ मैं जिस घन से व्यापार करता हूँ वह मेरे लिए और अधिक हो, वह कम न हो । हे अग्ने ! हवन से युक्त हो कर लाभ का नाश करने वालों का तू निषेघ कर ।

The wealth with which I carry on my trade,
seeking, Devas, wealth through wealth,
may that grow more for me and not less.
Agni, through sacrifice, check those who
spoil our earnings.

जुआ मत खेलो (Do not gamble)

अक्षेर्मा दोव्यः कृषिमित् कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः । तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे वि चष्टे सवितायमर्यः ।।१५।। (ऋषेद १०।३४।१३)

हे कितव ! (जुआरी !) जुआ मत खेल । खेती कर और उस से प्राप्त फल को बहुत समभते हुए अपने धन का उपयोग कर । वहाँ गीएं हैं, वहाँ तेरी पत्नी है उन्हें देख । श्रेष्ठ सविता सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने स्वयं मुक्ते यह उपदेश दिया।

Do not play with dice, cultivate thy corn fields, take delight in the gain, thinking highly of it. These are thy cattle, gambler, there is thy wife." So has the noble Savita himself told me.

# (१६) पारिवारिक और सामाजिक स्रनुकूलता

अनुत्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः। जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम् ॥१॥ (ग्रथवंवेद ३।३०।२)

पुत्र पिता के अनुकूलव्रती हो कर माता के साथ एक मन वाल हो अर्थात् पुत्र माता-पिता के अनुकूल हो। पत्नी पित के प्रति मधुर और शान्तिप्रद वचन बोले।

> पुत्र सदा अनुकूल रहें निज मात-पिता के। पत्नी बोले मधुर शान्त वच अपने पिया से।

Let son be loyal to his father and be of one mind with his mother: Let wife speak to her husband words which are sweet, gentle and kind.

#### मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा । सम्यञ्चः सत्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥२॥ (श्रंथवंवेद ३।३०।३)

भाई भाई के साथ द्वेष न करे ग्रीर विहन विहन के साथ द्वेष न करे। वे एक मत वाले और एक व्रत हो कर कल्याणी रीति से वाणी को बोलें।

भाई बहिनें करें द्वेष न कभी परस्पर । हो ग्रनुकूल एकव्रती वे मिलें परस्पर ॥ मंगलमय ग्रीर मधुर वचन वे वोलें मिलकर । लक्ष्य सभी का सख्य भाव युत होवे हितकर ॥

Let not brother hate a brother, nor sister hate a sister. Unanimous, with one intent, they should speak friendly words.

#### (ख) सामाजिक अनुकूलता (Social concord)

# संगच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम् । देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते॥१॥

(ऋग्वेद १०।६१।२)

हे मनुष्यो ! ग्राप सव परस्पर मिल कर चलो; परस्पर मिल कर संवाद करो, वातचीत करो; आप सब के मन सहमत अर्थात् समान ज्ञान वाले हों; जैसे पूर्व देव एक मन हो कर ग्रपने भाग का सेवन कर रहे हैं अर्थात् अपना कर्तव्य पालन करते हुए विश्व को घारण किये हुए हैं वैसे ही ग्राप भी एक मन हो कर कर्तव्य-पालन करो।

प्रेम से मिल कर चलो, वोलो, सभी ज्ञानी वनो। देवगण की भाँति, तुम कतन्य के मानी बनो।।

Move together, speak together,
let your minds be of one accord,
as the Devas of old, being of one mind,
accepted their share in performance of worship.

#### समानो मन्त्रः सिमितिः समानी समानं मनः सह चित्तसेषाम् । समानं मन्त्रमि मन्त्रये वः समानेन वो हिवषा जुहोमि ॥२॥ (ऋग्वेद १०।१६१।३)

ग्राप सव के विचार समान हों, सिमिति ग्रार्थात् कार्यक्षेत्र में कार्य-प्रवृत्ति समान हो और सव के मन ग्रीर चित्त समान हों; आप सव के लिए मैं समान मन्त्र (उद्देश्) को अभिमन्त्रित करता हूँ (जिससे ग्राप सब का कल्यागा हो), ग्रीर समान हिव से अर्थात् यज्ञाहुति की समान भावना से आहुत ग्रर्थात् स्वीकार करता हुँ।

हों विचार समान सब के, चित्त मन सब एक हों। ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग पा सब नेक हों।।

May your thoughts be common, the place of assembly common,

A common purpose do I lay before you, and common provisions for common worship.

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः। त्समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥३॥ (ऋग्वेद १०।१६१।४; ग्रथवंवेद ६।६४।३)

श्राप सव की आकृति — चित्तवृत्ति एक समान हो; आप सव के हृदय श्र्यात् हृद्गत भाव एक समान हों, श्राप सव का मन एक समान हो जिस से श्राप सव में सह-अस्तित्व की भावना उत्पन्न हो।

> हों सभी के लक्ष्य ग्री' संकल्प अविरोधी सदा । मन सदा हों एक-से ग्री' एक-सी हो भावना॥

Let your thoughts and spirit be common, and your hearts be of one accord; Let all of you be of one mind, so that you may live well together.

र

यं-के 1प

ान

सहृदयं सांमनस्यमिवद्वेषं कृणोमि वः। अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्सं जातमिवाघ्न्या ॥४॥ (अयर्ववेद ३।३०।१)

हे मनुष्यो ! मैं (ईश्वर) तुम सब को समान हृदय वाला, समान मन वाला और द्वेष आदि की भावना से रहित करता हूँ । हनन के अयोग्य गौ जैसे उत्पन्न हुए बछड़े से प्रेम करती है वैसे ही तुम भी एक-दूसरे से प्रेमपूर्वक व्यवहार करो।

द्वेष रहित समान मन सौहार्द से संयुत रहो । वत्स-नेह युत घेनु सम, तुम प्रेम से मनं को भरो ॥

The union of hearts and minds
and freedom from hatred I bring you.

Love one another as the cow
loves the calf that she has givan birth to.

समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि । सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यतारा नाभिमिवा-भितः ॥४॥ (ग्रथवंवेद ३।३०।६)

ुम्हारी जलशाला एक ही हो; ग्रन्न का भाग साथ-साथ हो; मैं तुम सबको साथ-साथ एक ही योक्त्र (जोत) में जोड़ता हूँ। साथ मिल कर तुम सब अग्निमय, ज्ञान और प्रकाश स्वरूप, परमात्मा की पूजा करो। जैसे पहिये के डंडे उसकी नाभि में चारों ओर से सटे रहते हैं वैसे ही तुम भी परमात्मा की पूजा से सम्बद्ध रहो।।

> एक प्रपा हो अन्न भाग हो एक तुम्हारा, एक साथ मिल कार्य करो, इक जोत तुम्हारा; रथ-नाभि से युक्त अराओं के सम मिल कर, करो अर्चना परमेश्वर की सब विधि हितकर ।

Let your water-store be common and common share of food;

I put you together to a common yoke.

United, gather round the Divine fire,
like spokes around the nave of a wheel.

सध्रीचीनान् वः संमनसस्कृणोम्येकदनुष्टीन्त्संवननेन सर्वान् । देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥६॥ (अयवंवेद, ३।३०।७)

मैं तुम सव को समान गित, ग्रथवा इच्छा वाले, समान मन वाले ग्रीर एक से संवनन (संभजन) द्वारा समान खानपान वाले बनाता हूँ। ग्रमृत की रक्षा करने वाले देवों के समान सायं ग्रीर प्रातः आप की सुमनस्कता (चित्त की प्रसन्नता) होवे।

With your common desire I make you all
United and of one mind, eating same food.
Like Devas, preservers of immortality,
at morn and eve may you be kindly-hearted.

(घ) श्रन्तर्राट्रीय अनुकूलता (International concord)

संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः । संज्ञानमदिवना युविमहास्मासु नि यच्छतम् ॥१॥ (अथर्ववेद ७।४२।१)

हे ग्रहिबदेवो ! हमें स्वजनों के साथ उत्तम ज्ञान प्राप्त हो, तथा जो निम्न श्रेणी के अथवा ग्रन्य श्रेणियों के लोग हैं उन के साथ भी उत्तम ज्ञान प्राप्त हो । इस संसार में आप दोनों (अश्विदेव) हम सब में परस्पर उत्तम ज्ञान स्थापित करो । हम सब में एकता का भाव स्थापित करो ।

Let us have concord with our people, and peace with people who are strangers to us; Ashvins, create between us and the strangers a unity of hearts, sympathy and love.

सं जानामेहे मनसा सं चिकित्वा मा युत्स्मिह मनसा दैव्येन । मा घोषा उत्थुर्बहुले विनिर्हते मेषुः पप्त-दिन्द्रस्याहन्यागते ॥२॥ (अथवंवेद ७।४२।२)

हम सब मन से उत्तम ज्ञान, एकता का भाव प्राप्त करें। उत्तम ज्ञान प्राप्त कर के हम एक मत से रहें, परस्पर विरोध न करें। हम दिव्य मन से युक्त हों। बहुतों का वध होने के पश्चात् दुःख के शब्द उत्पन्न न हों, आये हुए अथवा आगे आने वाले दिन में इन्द्र का बाण हम पर न गिरे।

May we agree in our minds, agree in our purposes, let us not fight against the divine spirit within us.

Let not the battle-cry rise amidst many slain, nor the arrows of Indra fall with the break of day.

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय । युवा पिता स्वपा रुद्र एषां सुदुघा पृक्षिनः सुदिना मरुद्भ्यः ।।३।। (ऋग्वेद ४।६०।४)

संसार के सब प्राणी (मनुष्य), छोटे ग्रीर बड़े आपस में भाई हैं। उन सब को परस्पर मिल कर ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहिये। ईश्वर सब का पिता और पृथिवी सब की माता है। कोई छोटा और बड़ा नहीं है। जैसे एक ही पिता के पुत्र मिल कर काम करते हैं, वैसे ही तुम सब भी करो।

None is superior or inferior, high or low, all men are brothers, children of father God and mother Earth, They should advance and flourish under their care, practising eternal and universal code of life.

ज्यायस्वन्तिः चिता मा वि यौष्ट संराधयन्तः सधु-राइचरन्तः । अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत सधी-चीनान् वः संमनसस्कृणोमि ।।४।। (अथवंवेद ३।३०।४)

वड़े बनो और विवेकशील बनो। एक-दूसरे से कभी अलग मत हो। एक साथ मिल कर अपने लक्ष्य को सम्यक् प्रकार से सिद्ध करते हुए, एक समान नियन्त्रण में रहते हुए एवं परस्पर मधुर वाणी बोलते हुए एक-दूसरे के निकट आओ। मैं तुम्हें समान लक्ष्य वाला और समान मन वाला बनाता हूँ।

बढ़ो, विवेकी वनो श्रीर मिल साघो श्रपना लक्ष्य। बोलो मधुर, नियन्त्रण में रह पाओ जीवन-लक्ष्य।। एक लक्ष्य हो एक हृदय हो सदा तुम्हारा। एक भाव हो, ग्रहण करो श्रादेश हमारा।।

Grow old and great, think and thrive together,
move under a common yoke, be not parted.

Speaking sweetly join one another,
I make you of one aim and one mind.

# (१८) गृहस्थ और गौएं

(The house-holders and cows)

आ गावो अग्मन्तुत भद्रमऋन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त-वस्मे । प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहानाः ॥१॥ (ऋखेद ६।२५।१)

गृहस्थ आश्रम में गौएं हमें प्राप्त हुई हैं और उन्होंने हमारा कल्याण किया है। वे यहाँ इस गौशाला में ठहरें और हमें ग्रानन्दपूर्ण तथा प्रसन्न करें। वे उत्तम सन्तान (बछड़ों) वाली, सुन्दर रूप वाली गौएं श्रेष्ठ उपाकाल में इन्द्र के लिए दूक देने वाली, कामनाओं को पूर्ण करने वाली हों।

The cows have come and brought us good luck, may they stay in the stall and be pleased with us, may they, mothers of calves, many-coloured, live here and yield milk for Indra on many dawns.

गावो भगो गाव इन्द्रो मे अच्छान् गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः । इमा या गावः स जनास इन्द्र इच्छा-मीद्धृदा मनसा चिदिन्द्रम् ।२। (ऋग्वेद ६।२८५)

मेरे लिए गौएं ही भग (ऐश्वयं) हैं, गौएं ही इन्द्र हैं, गौएं ही प्रथम (सर्वश्रेष्ठ) सोम सेवनीय भाग हैं इन्द्र मेरे लिए गौएं प्रदान करें। हे लोगो ! ये जो गौएं, (भूमियाँ, सूर्यरिश्मयां, गौएं, वेदवाणियां आदि) हैं वे ही इन्द्र हैं जिसे मैं हृदय से और मन से चाहता हूँ।

To me the cows are Bhaga, they are Indra,
they are a part of the first poured Soma.
These that are cows are Indra, O pepole;
Indra I long for with heart and spirit.

प्रजावतीः सूयवसं रिशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । मा वः स्तेन ईशत माघशंसः परि वो हेती रुद्रस्य वृज्याः ।३। (ऋग्वेद ६।२८।७)

उत्तम बछड़ों वाली, उत्तम जा आदि को खाने वाली, उत्तम घाटों पर शुद्ध जल को पीती हुई गौएं (सुरक्षित रहें)। हे गाँओ ! चोर तुम पर शासन न करे, पापी पुरुष तुम पर ग्राधिपत्य न जमाये, इद्र के शस्त्रास्त्र तुम्हारी रक्षा करें।

May you, cows, have many calves, graze on good pastures,

drink water at good drinking places,
may not the thieves and the wicked persons master you,
11 d may the darts of Rudra leave you aside.

धनूजिन्वतमुत जिन्वतं विशो हतं रक्षांसि सेधतम-मीवाः । सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं सुन्वतो अध्वना ।४। (ऋग्वेद ना३४।१न)

गौओं की और उन्हें पुष्ट करने वाली ग्रन्न, घास, जल ग्रादि वस्तुओं की वृद्धि करो और प्रजाओं की वृद्धि करो, उन्हें सन्तुष्ट करो। दुष्टों और राक्षसों को मारो तथा रोगों को दूर करो। हे अध्विदेवों । आप उषा और सूर्य के साथ सोम रस निकालने वाले अथवा सोम सवन (यज्ञ) करने वाले द्वारा निकाले गये सोम का पान करो।

Animate the milch cow to put strength in the people.

Drive out the robbers and remove disease.

Come accordant with Ushas and Surya, and partake of the Soma, Ashvins!

(१६) धनान्नदानम्

(Spport of the needy with wealth and food)

न वा उ देवाः क्षुधिमद्वधं ददुरुताशितमुप गच्छन्ति मृत्यवः । उतो रियः पृणतो नोप दस्यत्युतापृणन् मिंडतारं न विन्दते । १। (ऋषेद १०।११७।१)

देवों ने निश्चय ही भूख को हमारी मृत्यु नहीं बनाया। भर पेट खा चुके मनुष्य के पास मृत्युएं अनेक रूपों में आती हैं। दूसरे को अन्न धन आदि से तृष्न करने वाले का अर्थात उदार दानी व्यक्ति का बन क्षीण नहीं होता। दूसरे को अन्नादि से तृष्त न करने वाला मुख देने वाले (ईश्वर) को नहीं पौ सकता।

Devas have not given hunger to be our death: even to the well-fed man death comes in many forms The wealth of the liberal never wastes away, he who does not protect others finds no consoler.

य आध्राय चकमानाय पित्वोऽन्नवान्तसन् रिकतायोप--जग्मुषे । स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरोतो चित् स मर्डितारं न विन्दते ।२। (ऋग्वेद १०।११७।२)

जो अन्न वाला होता हुआ भी दिरद्र और दुवंल के लिए हिंसित तथा रोगादि से पीड़ित व्यक्ति के लिए, शरण में आये हुए के लिए और अन्न की कामना करते हुए व्यक्ति के लिए मन को हढ़ वना लेता है अर्थात् कुछ नहीं देता, अपितु स्वयं पहले ही अन्न का सेवन कर लेता है, वह व्यक्ति सुख देने वाले (परमात्मा) को नहीं पा सकता।

He who, having food, hardens his heart against the weak carving nourishment, and suffering who comes to him for help, though of old he helped him

-surely such a person finds no consoler.

स इद्भोजो यो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते कृशाय । अरमस्मै भवति यामहूता उतापरीषु कृणुते सखायम् ।३। (ऋग्वेद १०।११७।३)

वह उदार भोजन दाता है जो चाहने वाले अर्थात् भोजन प्राप्ति की कामना करने वाले, अन्न चाहने वाले, भटकने और इघर-उधर फिरने वाले, निर्वल के लिए देता है। याम अर्थात् समय पर (आवश्यकता-पर) उस अन्नदाता के लिए अन्न स्वतः प्राप्त हो जाता है। और वह अन्य प्रजाओं में अपने आप को मित्र बनाता है। अर्थात् उस उदार व्यक्ति के सब मित्र बन जाते हैं।

He is liberal who gives to one who asks for alms, to the distressed man who seeks food, wandering; He meets the challenge and succeeds in the battle of life and for future conflicts he makes a friend of him.

न स सखा यो न ददाति सख्ये सचाभुवे सचमानाय पित्वः । अपास्मात् प्रेयान्न तदोको अस्ति पृणन्तम-न्यमरणं चिदिच्छेत् ।४। (ऋग्वेद १०।११७।४)

. वह मित्र नहीं है जो साथ रहने वाले, अवसर पर साथ देने वाले अथवा अन्न चाहने वाले मित्र के लिए अन्न नहीं देता। वह उस से अलग हो जाता है और उसे रहने के योग्य नहीं मानता। वह सद्भाव से तृष्त करने वाले अन्य व्यक्ति को पाना चाहता है जो उसे सुख देता है।

He is no friend who does not give to a friend, to a comrade who comes to him imploring for food; let him leave such a man---his is not a home—and rather seek a stranger who brings him comfort.

पृणीयादिन्नाधमानाय तब्यान् द्राधीयांसमनु पश्येतः पन्थाम् । ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चन्नाऽन्यमन्यमुप तिष्ठन्त रायः । प्रा ऋग्वेद १०।११७।५

समृद्ध धनवान् को चाहिए कि वह प्रार्थना करने वाले ग्रतिथि को अन्तादि से तृप्त करे ग्रीर दूर तक उदारता के मार्ग को देखे (समभे), क्योंकि धन-सम्पत्तियां रथ के पहियों के समान सदा आवर्तन किया करती हैं अर्थात् किसी एक के पास सदा के लिए स्थिर नहीं रहतीं, अन्य के पास आती-जाती रहती हैं।

Let the rich man satisfy one who seeks help, and let him look upon a longer pathway, wealth revolves like the wheels of a Chariot, Coming now to one and then going to the other.

मोधमन्तं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्स तस्य । नार्थमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ।६। ऋग्वेद १०।११७।६

अप्रचेता अर्थात् मूखं वेसमभ मनुष्य अन्त को व्यर्थ प्राप्त करता है। मैं सच कहता हूँ कि वह घन-अन्त का लाभ उस के लिए वघ अर्थात् मौत ही है। जो व्यक्ति अपने घन से न तो माननीय जनों की पुष्टि करता है और न ही मित्र की पालना करता है वह अकेला खाने वाला केवल पाप खाने वाला होता है।

Foolish man acquires food in vain, it is—I speak the truth—verily his death, he does not support a comrade or a friend. He is all sin who eats all alone. श्वातहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर । कृतस्य कार्यस्य चेह स्फाति समावह ।७। (अथवंवेद ३।२४।५)

हे सौ हाथों वाले मनुष्य ! इकट्ठा कर के ले ग्रा । हे हजारों हाथों वाले मनुष्य ! उसे विखेर दो, उस का दान कर दो । किये हुए कार्य की यहाँ वृद्धि कर।

O thou hundred-handed gather, wealth!
O thou thousand-handed, pour it out!
Bring together the abundant corn
that is reaped or waits to be reaped.

तद् यस्यैवं विद्वान् वात्योऽतिथिर्गृ हानागच्छेत् । ह। स्वयमेनमभ्युदेत्य ब्रूयाद् वात्य क्वाऽवात्सी व्रत्यो-दकं वात्य तर्पयन्तु वात्य यथा ते प्रियं तथास्तुः वात्य यथा तेवशस्तथास्तु यथा ते निकामस्तथास्त्विति ॥६॥ ग्रथवंवेद १४।११।१-२।

इस प्रकार का विद्वान् व्रतपालक अतिथि जिस के घर में श्राये, वह स्वयं उस के समीप जा कर वोले कि हे व्रात्य ! व्रतपालक ! ग्राप कहां रहे ? अर्थात् कहाँ से पघारे हैं ? हे व्रात्य ! यह जल आप के लिए है । हे ब्रात्य ! ये जल अथवा घर के लोग आपको तृष्त करें । हे व्रात्य ! जो श्राप को प्रिय हो वही हो । हे व्रात्य ! जैसी आप की इच्छा हो वैसा ही हो । हे व्रात्य ! जैसी आप की कामना अभिलाषा हो वैसा ही हो ।

Let him to whose house the Vratya (Pravrajaka) who possesses the knowledge of Divine rule, comes as a guest, rise up of his own accord to meet him and say: "Vratya, where did you stop overnight? Vratya, here is water. Let them refresh thee, Vratya; whatever thou likest, let that be Vratya, whatever thy wish, let that be Vratya, as thou desirest, so let it be."

# (२०) आरोग्य

वाङ् म आसन्नसोः प्राणक्चक्षुरक्ष्णोः श्रोत्रं कर्णयोः। अपलिताः केशा अशोणा दन्ता बहु बाह्वोर्बलम् ।१।

(ग्रथर्ववेद १९।६०।१)

हे परमात्मन् ! मेरे मुख में वाणी की शक्ति हो, नासिका में प्राणशक्ति [जीवन शक्ति] हो, ग्रांखों में देखने की शक्ति हो, कानां में श्रवण शक्ति हो, मेरे केश सफेद न हों, दाँत मलरहित हों, भुजाश्रों में वल हो ।

May there be voice in my mouth, breath in my nostrils, sight in my eyes, hearing in my ears, may my hair not turn grey or my teeth turn purple. n ay I have much strength in my arms.

अवीरोजो जङ्घयोर्जवः पादयोः । प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे सर्वात्मानिभृष्टः ।२। (अथर्ववेद १९१६०।२)

उरुओं में थ्रोज शक्ति हो, जंघाओं में वेग हो, पैरों में प्रतिष्ठा (स्थिरता) हो, मेरे सब अंग नीरोग हों, मेरा सम्पूर्ण शरीर निर्दोष और अजेय हो।

May I have power in my thighs, swiftness in my legs, steadiness in my feet.

May all my limbs be uninjured, and my soul remain unconquered.

तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुऋमुच्चरत्। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत्धे शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ।३। (यजुर्वेद ३६।२४)

देवों के लिए हितकर ग्रथवा देवों द्वारा स्थापित प्रकाशमान् सूर्य रूपी ग्रांख सामने उदय हुई है। हम सौ वर्ष तक उसे (सूर्य रूपी ब्रह्म-ज्योति को) देखते रहें । हम सी वर्ष तक जीते रहें । हम सौ वर्ष तक सुनते रहें। हम सौ वर्ष तक वोलते रहें। हम सौ वर्ष ग्रदीन बन कर रहें। हम सी से भी अधिक वर्षो तक इसी प्रकार वने रहें।

That Eye of the sky, divinely placed, rising bright before us.

may we see for a hundred autumns, And may live for a hundred autumns, may we hear for a hunded autumns, may we speak for a hundred autumns, and may we hold our heads high for a hundred autumns.

# (२१) न्यायानुकूल जीवन

(To live by Law)

## ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान् । अर्यमा देवैः सजोषाः ।१। (ऋग्वेद १।६०।१; सामवेद २१=)

विद्वान् वरुण और मित्र हमें सरल नीति के मार्ग से ले जावें। देवों के साथ उत्साही अर्यमा भी हमें सरल मार्ग से ले जावे। सरल नीति मार्ग ही अपनाना चाहिये, कुटिल मार्ग नहीं।

And again for more than a hundred autumns.

By straight paths may Varuna lead us,
and may Mitra, the wise, lead us,
and puissant Aryaman, with Devas.

# मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीनः सन्त्वोषधीः ।२। (ऋग्वेद १६०।६; यजुर्वेद १३।२७)

सरल ग्रौर नीतिपरक मार्गपर चलने वाले के लिए वायु मानुयं को वहा कर लावे, निदयाँ उसके लिए मधुर रस वहा कर लावें; औषधियाँ हमारे लिए मधुर रस से युक्त हों।

May the sweet breeze blow for him who lives, by law, may rivers pour sweets for him. So may the plants be sweet to us.

# मधु नक्तमुतोषसो मधुमत् पार्थिवं रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता ।३।

(ऋग्वेद १।६०।७; यजुर्वेद १३।२८)

रात्रियाँ हमारें लिए मधुर हों, उषाएं भी हमारे लिए मधुर हों, पार्थिव घूलि भी मधुर हों; पिता द्युलोक भी मधुर हो।

May our nights be pleasant, pleasant dawns, and pleasant the dust of the earth! Pleasant for us be Father Heaven.

### २२. वीर भावना

(Heroic attiude to life)

अइमन्वती रीयते सं रमध्वं वीरयध्वं प्रतरता सखायः । अत्रा जहीत ये असन् दुरेवा अनमी वानुत्तरेमाभि वाजान् ।१। (ग्रथवंवेद १२।२।२६)

दु:ल रूपी पत्थरों वाली संसार रूपी नदी वह रही है। हे मित्रो ! समान विचार वाले वन कर एक साथ उद्योग करो; उठो, सम्भलो और इस नदी को अच्छी प्रकार पार करो। जो अमंगलदायक और दुःखदायी हैं उन्हें हम यहीं छोड़ दें। और रोगरहित तथा कल्याण-कारी शक्तियों, ज्ञानों एवं पदार्थों को लक्ष्य कर के हम उत्तमता से तर जायें।

The strong stream flows,: hold you my friends, all together quit you like heroes, and cross this stream; Abandon here all thou that are evil-minded. let us cross to powers who are undiseased.

उत्तिष्ठता प्र तरता सखायोऽइमन्वती नदी स्यन्दत इयम् । अत्रा जहीत ये असन्नशिवाः शिवान्त्स्योनानु-त्तरेमाभि वाजान् ।२। अथर्ववेद १२-२।२७

हे मित्रो ! उठो, पार करो । यह पत्थरों वालो नदी वह रही है । जो अमंगलकारक भ्रौर श्रशुभ हैं उन सब को यहीं छोड़ दो । जो शिक्तयाँ, ज्ञान तथा पदार्थ लाभप्रद भ्रौर मंगलदायक हैं उन को लक्ष्य कर के पार उतरो ।

Stand erect, and cross you over, my comrades!
this strong river flows on before us.
Abandon here all those that are ungracious,
let us cross to powers, benign and pleasant.

#### २३.अभय

(Freedom from fear)

यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृषि । मघवं छग्धि तव त्वं न ऊतिभिवि द्विषो विमुधो जहि ।१।

(ग्रथर्ववेद १६।१५।१)

हे इन्द्र ! जिस-जिस से हमें भय हो उस-उस से हमें श्रभय बनाश्रो । हे मघवन् ! तू इसे कर सकता है । तू श्रपनी रक्षक शक्तियों द्वारा हमारे शत्रुओं का विनाश कर, प्रजानाशक संग्रामों का विनाश कर ।

Free us Indra, from the fear of all that we are afraid of.

May thou, with thy saving power, drive foes and enemies afar.

अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे इमे । अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु ।२। (अथवंवेद १९।१५)५

ग्रन्तरिक्ष लोक हमारे लिए भयरिहत हो, ये दोनों पृथ्वी लोक और खुलोक भयरिहत हों। हम पीछे से ग्रर्थात् पीठ की ओर से, सामने से, ऊपर से ग्रौर नीचे से सभी ओर से ग्रभय हों।

May the atmosphere free us from all fear,
may both Heaven and Earth make us secure;
may we be free from danger from west and east,
from behind and from in front.

अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरो यः। अभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आज्ञा मम मित्रं भवन्तु ।३। (ग्रथवंवेद १६।१५।६)

हे भयहर्ता परमात्मन् ! हमें मित्र से भय न हो, शत्रु से भय न हो, ज्ञात से भय न हो और अज्ञात से भी भय न हो । हमें रात्रि में भय न हो और दिन में भी भय न हो । सभी दिशाएं हमारी मित्र हों।

May there be no fear from friend, no fear from foe, may we never fall in dread from the known and unknown, may we have no fear from night and from day, may all the quarters be friendly to us.

यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु । शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ।४। (यजुर्वेद ३६।२२)

हे परमात्मन् ! तू जिस-जिस स्थान से चाहता है वहाँ-वहाँ से हमें अभय प्रदान कर । हमारी सन्तान का कल्याण करो और हमारे पशुद्धों के लिए अभय-दान दो ।

Make us free from fear of all that thou wishest; give bliss to our children, security to our animals.

## २४.आदर्श क्षत्रिय शासक

(The Ideal Kshatriya King)

ततुरिर्वीरो नर्यो विचेताः श्रोता हवं गृणत उर्व्यूतिः । वसुः शंसो नरां कारुधाया वाजी स्तुतो विदये दाति वाजम् ।१। (ऋषेद ६।२४।२)

शत्रुओं का नाशक, श्रेष्ठ वीर, मनुष्यों में श्रेष्ठ नायक, विविध ज्ञानों का जानने वाला (इन्द्र) प्रार्थी स्तोता की प्रार्थना को सुनता है और सुरक्षा प्रदान करता है । वह हमारा घन है, मनुष्यों द्वारा प्रशंसा के योग्य है, शिल्पियों और विद्वान् किवयों का सहायक है, वल-वान् और प्रशंसित है । वह संसद् श्रीर संग्राम में हमें ऐश्वर्य और बल प्रदान करता है ।

Surpassing Hero, friend of man, wisest of all, he the big hears the call and gives far-reaching aid to the singer; he is our treasure, praised by men, the poets' supporter, the strong, extolled in the assembly, given of strength.

अक्षो न चक्र्योः शूर बृहन् प्रते मह्ना रिरिचे रोदस्योः। वृक्षस्य नु ते पुरुह्त वया ब्यूतयो रुरुहुरिन्द्र पूर्वीः।२। (ऋखेद ६।२४।३)

गाड़ी के पहियों में लगे धुरे के समान, हे शूरवीर ! तेरा विशाल तेज और व्यापक वल तेरे महान् सामध्ये से पृथिवी और आकाश के बीच खूब बढ़ा है। हे बहुतों से प्रशंसित इन्द्र ! वृक्ष की शाखाओं के समान तुम्हारे हितकारक गुण, ज्ञान क्रिया आदि व्यापक शक्तियाँ विविध दिशाओं में विविध प्रकार से उत्पन्त हों, प्रसृत हों।

Like the axle of the wheel, great Hero, by thy splendour are the heaven and earth exceeded; like the branches of a tree, O much invoked Indra! grow thy numerous benefits. न वीळवे नमते न स्थिराय न शर्धते दस्युजूताय स्तवान् । अज्रा इन्द्रस्य गिरयदिचदृष्वा गम्भीरे चिद् भवति गाधमस्मै ।३। (ऋषेद ६।२४।८)

हमारे द्वारा स्तुत इन्द्र न तो वलवान् व्यक्ति के सामने भुकता है, न स्थिर और दृढ़ व्यक्ति के सामने भुकता है, न वल प्रकट करने वाले प्रजा नाशकारी के सामने भुकता है। इन्द्र के वज्र पर्वतों के समान अभेद्य, दृढ़ और महान् हैं। इस के लिए गहरे से गहरे स्थान (सागर आदि) में भी थाह है।

He whom we worship bows not to the strong or the stiff, or to the challenger incited by the foe, Like plains are the lofty mountains to Indra, and in the deeps there is a foothold for him.

अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम् । अभीषाडस्मि विश्वषाडाशामाशां विषासहिः ।४। (अथवैवेद १२।१।४४)

पृथिवी पर में अन्यों की अपेक्षा उत्कृष्ट हूं, सहनशील हूँ अ<mark>र्यात्</mark> किसी के अधीन और दबने वाला नहीं हूँ । मैं अन्यों को अभिभूत करने वाला अर्थात् विजेता हूँ, सब पर छा जाने वाला हूं, दिशा-दिशा पर अर्थात् प्रत्येक दिशा में विजय पाने वाला हूँ ।

I am victorious,

I am called the most sublime on the earth,
I am conqueror everywhere

over everything and on every side.

## २४.युद्ध में विजय

(Victory in battle)

गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्त-मोजसा । इमं सजाता अनु वीरयध्विमन्द्रं सखायो अनु सं रमध्वम् ।१। (ऋग्वेद १०।१०३६।)

हे सजाता: ! (वल, कीर्ति, वंश आदि में समान भाइयो) आप लोग शत्रुओं के गढ़ों और दलों के भेदक, पृथिवी अथवा प्रकाश को प्राप्त करने वाले, वज्जवाहु, संग्राम के विजेता और अपने ओज से शत्रुओं के मर्दक इस इन्द्र के अनुकरण पर शूरवीरता के कार्य करो। आप लोग उस के अनुकूल ही मिल कर उद्योग करो।

Breaker of hurdles, finder of light, thunder-armed, he wins the battle, crushing the foe with his might.

Follow him brothers! Quit yourselves like heroes! Emulate Indra in prowess, my comrades!

अस्माकिमन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु । अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्माँ उ देवा अवता हवेषु ।२। (ऋषेदहरू०।१०३।११)

हमारे घ्वजों के एकत्र मिल कर जुट जाने पर इन्द्र और हमारे बाण आदि सव विजय प्राप्त करें। हमारे वीर जन शत्रुओं पर विजयी हों, उन से बढ़ कर सिद्ध हों। हे देवों ! युद्ध के अवसरों पर अथवा युद्ध क्षेत्रों में हमारी रक्षा करों।

May Indra be on our side when our banners gather!

May our arrows bring us victory!

May our heroes rise superior to all!

Protect us, ye Devas! in the battle.

# प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु। उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनाधृष्या यथासथ।३।

(ऋग्वेद १०।१०३।१६)

हे बीर पुरुषो ! आगे बढ़ो । विजय प्राप्त करो । इन्द्र गुम्हें सुख अथवा रक्षा प्रदान करें । आप की भुजाएं उग्र हों जिस से तुम कभी पराजित न होवो, अजेय बनो ।

Advance forward, warriors! and conquer.

May Indra give you protection!

Valiant be your arms, so that

you may become invincible.

# अयुद्ध इद्युधा वृतं शूर आजित सत्वभिः। येषामिन्द्रो युवा सखा ।४। (ऋग्वेद ना४५।३)

जिन का मित्र बलवान् शत्रुहन्ता इन्द्र है वह शूरवीर धपने बत से ही योद्धाओं से घिरे ससैन्य शत्रु को भी उखाड़ फेंकता है और उस से युद्ध करता है।

Irresistible in war, the Hero,
who has Indra, ever young, for freind,
drives the foes surrounded by warriors.

क्षत्रं जिन्वतमुत जिन्वतं नृन् हतं रक्षांसि सेधतम-मीवाः । सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं सुन्वतो अध्वना । १। (ऋग्वेद द्वाइ४११७)

आप दोनों क्षात्र बल की वृद्धि करो, वीर नायकों की वृद्धि करो। दुष्टों, राक्षसों को मारो। रोगों को दूर करो। हे अश्विदेवो ! आप उपा और सूर्य के साथ सोम रस निकालने वाले अथवा सोम सबनः (यज्ञ) करने वाले द्वारा निकाले गये सोम का पान करो।

Animate protective power and stir up heroes!

Drive out maranders and remove disease.

Come accordant with Ushas and Surya,
and partake of the Soma, Ashvins!

# २६.सम्मिलित नेतृत्व

(United Leadership)

यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चौ चरतः सह। तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः सहाग्निना ।१।

(यजुर्वेद २०।२५)

जहाँ ब्रह्मशक्ति और क्षत्रशक्ति अर्थात् ज्ञानशक्ति और वर्मशक्ति अथवा आध्यात्मिक शक्ति और राजन्य शक्ति एकरम हो कर, मिल-जुल कर साथ-साथ विचरण करते हैं और जहाँ देव अग्नि के साथ (विद्वान् तेज के साथ) विचरते हैं उस देश को मैं पुण्य एवं पवित्र मानता हूँ।

Where spiritual and ruling powers move together in unity, that world I shall know as holy, these Devas with Agni dwell.

4

इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं चोभे श्रियमश्नुताम्। मिय देवा दधतु श्रियमुत्तमां तस्यै ते स्वाहा ।२।

मेरा यह ब्रह्म ज्ञान (वेद विज्ञान) और क्षात्र वल दोनों ही शोमा को प्राप्त हों। देवगण मुक्तमें उत्तम श्री (आत्मविद्या, शोमा और धन-सम्पत्ति) को घारण करावें। उस श्री के लिए वे दोनों ब्रह्म और क्षत्र कल्याणकारक हों।

Let both my knowledge and valour
possess the lustre that I seek.

May the Devas grant me the noblest prosperity.
To thee, that lustre and prosperity, Hail!

# २७. आध्यात्मिक नेतृत्व

(Spiritual Leadership)

अपक्रामन् पौरुषेयादृणानो दैव्यं वचः। प्रणीतीरभ्यावर्तस्व विश्वेभिः सिलभिः सह ।१।

(अथर्ववेद ७।१०५।१)

पौरुपेय से अर्थात् सामान्य मानवों द्वारा करने योग्य कर्मों से हट कर (उन्हें छोड़ कर) दिव्य वचनों को स्वीकार कर । अपने समस्त मित्रों के साथ उत्कृष्ट नीति-नियमों के अनुकूल आचरण कर ।

Leave behind what is human,
make the heavenly word they choice,
and establish thy leadership,
along with all the friends thou hast.

ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यक्च ये। उपस्तीन् पर्ण मह्यं त्वं सर्वान् कृण्विमतो जनान्।२। (अथवंवेद ३।४।७)

जो राजा और जो राजाओं को बनाने वाले हैं, और जो सूत और ग्राम के नेता हैं; हे पर्णमरों ! तू उन सब जनों को मेरे चारों ओर उपस्थित कर।

Those that are kings and king-makers, charioteers and troop-leaders—make all of them on every side,
O Parna! obedient to my will.

#### २८. सभा

(The Assembly)

सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने। येना संगच्छा उप मा स शिक्षाच्चार वदानि पितरः संगतेषु ।१। (अथवंवेद ७।१२।१)

सभा (राष्ट्र सभा) ओर सिमिति (प्राम सिमिति) ये दोनों प्रजापित (प्रजारक्षक राजा) की पुत्रियाँ है। वे दोनों परस्पर एक मत हो कर मेरी राजा की अथवा प्रजा को रक्षा करें। इन में से जिस से मैं मिलूँ वह मुक्ते शिक्षा देवे। हे पितरों! मैं इन सभाओं में उत्तम रीति से बोलूँ।

राष्ट्र में राजा और प्रजा के हित के लिए सभा और समिति होनी चाहियें।

May the Assembly and the Council,
the two Daughters of Prajapati;
be in concord protect me!
May every one I meet respect and guide me;
Fathers; fair be my word at the meetings.

#### विद्म ते सभे नाम निरुटा नाम वा असि। ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः।२।

.अथर्ववेद ७।१२।२

हे सभा ! तेरा नाम हमें विदित है। तुम्हारा नाम है 'नरिष्टा' (अहिंसक अथवा मानवों द्वारा अभीष्ट)। जो कोई तेरे सभासद हैं वे मुक्त से (राजा से अथवा प्रजा से) समता का भाषण करने वाले हों; अनुकूलभाषी हों।

सभा, और समिति के सदस्य स्वार्थी और मनमानी बातें करने

वाले नहीं होने चाहियें।

We know thy name, O Assembly,
"The Desired of Men" is thy name;
May all those who are thy members
agree with me to my opinion.

#### एषामहं समासीनानां वर्चो विज्ञानमा ददे । अस्याः सर्वस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनं कृणु ।३। (अथर्ववेद ७।१२।३)

सभा और समिति में बैठे हुए इन सभासदों से मैं विज्ञान और -तेज स्वीकार करता हूँ। हे इन्द्र ! इस समस्त सभा का मुक्ते भागी -बना, सर्वातिशायी बना।

Let me receive the brilliance
and the wisdom of those seated here together.

Make me the most illustrious, Indra!
among these people assembled here.

## यद्वी मनः परागतं यद् बद्धमिह वेह वा। तद्व आ वर्तयामिस मिय वो रमतां मनः।४।

(अथवंवेद ७।१२।४)

हे सभासदो ! तुम्हारा जो मन दूर हट गया है, अथवा जो इघर-उघर के विषयों में बन्घा हुआ है, तुम्हारे उस मन को मैं पुन: लौटा लाता हूं। अब तुम्हारा मन मुक्त में रमण करे अर्थात् राज्यशासन सम्बन्धी मेरे कार्यों में लगे।

Whether your thoughts are turned away, or are bound fast here and there,

I turn those thoughts of your sound;

may your minds take delight in me.

# यद् वदामि मधुमत् तद् वदामि यदीक्षे तद्वनन्ति मा । त्विषीमानस्मि जूतिमानवान्यान् हन्मि दोधतः ।४।

(अथर्ववेद १२।१।५८)

मैं जो कुछ वोलता हूँ, मघुर बोलता हूँ। मैं जिस की देखता हूँ वह मुभ से प्यार करता है। मैं प्रकाश और प्रेरणा को घारण करता हूं, परन्तु आक्रमणकारी क्रुद्ध शत्रुओं का दमन करता हूँ।

What I speak, I speak sweet and pleasant;
what I look at endears itself to me;
I am full of splendour and propensity;
But I smite down others who fly at me with anger.

ब्रह्म जिन्वतमुत जिन्वतं धियो हतं रक्षांसि सेधतम-मीवाः । सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं सुन्वतो अश्विना ।४। (ऋषेद मास्यारह)

आप दोनों ब्रह्म (ज्ञान, वेद) की वृद्धि करो; बुद्धियों और सत्कर्मों की वृद्धि करो; दुष्टों, राक्षसों को मारो; रोगों को दूर करो। हे अध्विदेवों ! आप उषा और सूर्य के साथ सोम रस निकालने वाले अथवा सोम सवन यज्ञ करने वाले द्वारा निकालने गये सोम का पान करो।

Animate the power of knowledge and rouse the intellect,

Drive out the evil-doers and remove disease.

Come accordant with Ushas and Surya and partake the Soma, Ashvins!

#### २६. राष्ट्रीय अभ्युत्थान (National Prpsperity)

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्ध्री धेनुर्वो- ढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् ।१। (यजुर्वेद २२। २२)

हे ब्रह्मन्, अनन्त शिन्तसम्पन्न परमात्मन् ! हमारे राष्ट्र में सब ओर तप, त्याग वेद ज्ञान से युक्त ब्राह्मण उत्पन्न हों; शूर वीर, बागा-विद्या (शस्त्रास्त्र विद्या) में चतुर, दुष्टों और शत्रुओं को नष्ट करने वाले राजन्य (क्षित्रिय राजपुत्र) उत्पत्न हों। यहाँ बहुत-सा दूध देने वाली गौएं, भार उठाने वाले बैल, शीध्र चलने वाले घोड़े, सधवा और पुत्र-वती नारियाँ हों। इस यजमान के राष्ट्र में सभा के उत्तम वबता, युवक, जयशील और युद्ध कुशल बीर पुश्प हों। हमारे देश में सदा अपेक्षित समय पर मेघ वर्षा करें। हमारी फसलें (खेतियां) खूब फलें-फूलें। हमारा मुख-कल्याण सदैव होता. रहे।

Brahman,

may there be born in our country (empire) Brahmans, possessing the lustre of spiritual knowledge; may there be born Rajanyas, capable of ruling the people, skilled in military enterprise, heroic in spirit, expert in the use of military weapons and excellent marksmen and mighty wariors who can vanquish the enemy;

may there be cows giving plentiful milk; oxen, carrier of heavy loads and hosres with swift speed;

may there be women at home with husbands and children:

may the sons of this worshipper he heroic youths, fit to shine in assemblies, all-conquering possessors of war-chariots:

may the clouds shower rain on the required occasions; may our fruit-bearing trees bear ripe fruits in abundance and may our power of acquisition and preservation ever remain in us.

## ३०-शान्ति, मित्रता, प्रसन्नता और तेज के लिए प्रार्थना

(Prayer for peace, amity, happiness and energy) शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः ।१। (ऋग्वेद १।६०।६; यजुर्वेद ३६।६; अथर्ववेद १६।६।६)

मित्र (परमात्मा) हमारे लिए सुखदायक हों; वरुण (श्रेष्ठ ईश्वर) सुखप्रद हों; अर्थमा (न्यायकारी ईश्वर) हमारे लिए शान्तिप्रद हों; इन्द्र और वृहस्पति हमारे लिए सुखदायक हों; और महावली विष्णु हमारे लिए कल्याणप्रद हों।

Gracious to us be Mitra and gracious Varuna and Aryaman. Gracious be Indra and Brihaspati, and gracious Vishnu of wide stride.

अहानि शं भवन्तु नः शं रात्रीः प्रति धीयताम्। शं न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रात-हव्या। शं न इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयोः।२। (ऋग्वेद ७।३५।१; यजुर्वेद ३६।११)

दिन हमारे लिए कल्याणकारी हों; रात्रियाँ हम में कल्याण को प्रतिष्ठापित करें; इन्द्र और अग्नि अपनी सहायक शक्तियों से हमारा कल्याण करें; इन्द्र और वहण जिन के लिए हव्य दिया जाता है हमारे लिए कल्याणकारी हों; अन्न देने वाले तथा युद्ध क्षेत्र में विजय दिलाने वाले इन्द्र और पूषा हमारे लिए कल्याण देने वाले हों; इन्द्र और सोम हमारे कल्याण के लिए शान्ति युक्त हों।

May days be full of bliss for us,
and may nights approach us with bliss.
Blissful to us be Indra and Agni with their aids,
and blissful to us Indra and Varuna to whom
our offerings are made,
blissful to us be Indra and Pushan in battle,
and blissful Indra and Soma to grant us

health and happiness.

शं नो वातः पवतां शं नस्तपतु सूर्यः। शं नः कनिऋदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु ।२।

(यजुर्वेद ३६।१०)

वायु हमारे लिए कल्याणकारी हो कर बहें; सूर्य हमारे लिए मंगलमय ताप दे; गरजता हुआ मेघ मंगलमयी वर्षा करे।

May the wind blow us wealth,
may the sun shine clear on us
may Parjanya with loud voice
rain his grace on us.

शं नो वातो वातु शं नस्तपतु सूर्यः । अहानि शं भवन्तु नः शं रात्री प्रति धीयतां शमुषा नो व्युच्छतु ।३। (अथवंवेद ७।६९।१)

है परमात्मन् ! वायु हमारे लिए शान्तिप्रद हो कर बहे, सूर्य हमारे कल्याएा के लिए तपे और प्रकाश दे, दिन हमारे लिए शान्ति-दायक हों रातें हमारे लिए शान्तिप्रद हों और उपा हमारे लिए शान्ति-दायिनी हो।

May the wind blow us bliss,

may the sun shine bliss on us,

may the days be blissful to us;

may the nights approach as blissfully
and the dawn glow blissfully.

शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः ।४। (अथवंवेद १।६।१; सामवेद ३३)

दिव्य गुणों से युक्त जल हमारे संरक्षण के लिए और हमारे पीने के लिए कल्याणकारी हों। वे हमारे स्वास्थ्य और सुख के लिए हम पर सब ओर से शान्तिपूर्वक बरसें।

Gracious be divine waters for our protection, be thy for our drink and stream on us health and delight.

आ नो भद्राः ऋतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरी-तास उद्भिदः । देवा नो यथा सदमिद् वृधे असन्न-प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे । ४।

(ऋग्वेद शादशाश; यजुर्वेद २५।१४)

हमें सब ओर से भली भावनाएं ग्रौर भले कर्म प्राप्त हों। उन में घोखा न हो, वाघा न हो, उन्नित ही उन्नित हो। उन से सन्तुष्ट हो कर देवता दिन प्रति दिन हमारी रक्षा करें, वृद्धि करें, सदा हमारा साथ दें, हमारी प्रगति को न रोकें।

May come to as from all sides noble wisdom, undeceived, unhindered, overflowing,

so that the Devas may always help us onward, unceasing in their care and being our Guardians day by day.

देवानां भद्रा सुमितर्ऋ जूयतां देवानां रातिरिभ नो नि वर्तताम् । देवानां सख्यमुप सेदिमा वयं देवा न आयुः प्र तिरन्तु जीवसे ।६। (ऋग्वेद १।८६।२; यजुर्वेद २५।१५)

सरल मार्ग से जाने वाले देवों की कल्याणकारिणी सुबुद्धि और उन की उदारता सदा हमारे अनुकूल हो। हमें देवों की मित्रता प्राप्त हो। वे हमें दीर्घ आयु प्रदान करें और हम पूर्ण जीवन प्राप्त करें।

May we have the blissful love of Devas who desire straight life; about us may we have the grace of Devas.

We have approached Devas for freindship; may they prolong our life to the full, so that we may live full life.

तान् पूर्वया निविदा हूमहे वयं भगं मित्रमिदिति दक्षमित्रिधम् । अर्थमणं वरुणं सोममिश्वना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ।७। (ऋग्वेद १।८६।३; यजुर्वेद २४।१६)

प्राचीन मन्त्रों से हम उन देवों को भग, मित्र, अदिति, दक्ष, विक्वास योग्य मरुतों के गण, ग्रर्यमा, वरुण, सोम और अर्विवनी-कुमारों को बुलाते हैं। भाग्ययुक्त सरस्वती हमें सुख देवे।

And with an ancient hymn we in voke
Bhaga, Mitra, Aditi and friendly Daksha,
and Aryaman, Varuna, Soma and Ashvins.
May the gracions Sarasvati grant us happiness.

तन्नो वातो मयोभु वातु भेषजं तन्माता पृथिवी तित्पता द्यौः। तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयोभुवस्तद-श्विना शृणुतं धिष्ण्या युवम् ।८। (ऋग्वेद १।८६।४; यजुर्वेद २४।१७)

वायु उस सुखप्रद ग्रौर स्वास्थ्यप्रद ग्रौपघ को हमारे पास बहावे। माता पृथिवी ग्रौर पिता चुलोक भी उस औषघ को हमें देवें। सोमरस निकालने वाले सुखप्रद और स्वास्थ्यप्रद पत्थर भी वह औषघ हमें देवें। हे बुद्धिमान अश्विदेवों! तुम हमारी इस प्रार्थना को सुनो।

L)

May air bear us healthful medicament, and so may Mother Earth, so Father Heaven, and so the health-giving stones that press the Soma. May Ashvins, meditated on by us, listen to our prayer.

तमोशानं जगतस्तस्थुषस्पीतं धियं जिन्वमवसे हमहे वयम् । पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुर-दब्धः स्वस्तये । ६। (ऋग्वेद १। ६। ४; यजुर्वोद २५। १८)

स्थान्नर और जंगम के अधिपति बुद्धि के प्रेरक उस ईश्वर को हम अपनी सुरक्षा के लिए बुलाते हैं। इस से वह पोषणकर्ता देव हमारे ऐश्वयं की समृद्धि करने वाला और सुरक्षा करने वाला हो। वह अपराजित देव हमारा संरक्षक बने।

We call to our help The Supreme Lord of all,
that moves and stands still, the Inspirer of
the spirit,
that He, Pushan, the Defender, the Guardian,
unfailing may give us wealth and bring us bliss

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गं स्तुष्टुवांसस्तन्भिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः । १०। (ऋग्वेद १।६६।६; यजुर्वेद २४।२१;सामवेद १६७४)

हे देवो ! हम कानों से कल्याणकारक वातें सुनें। हे यजनीय देवो ! हम आंखों से कल्याणकारक वस्तुएं देखें। स्थिर और सुदृढ़ अवयवों से युक्त शरीरों वाले हम तुम्हारी स्तुति करते हुए देवताओं द्वारा दी गयी आयु का उपभोग करें ग्रथवा देवताओं के हित के लिए शुभ कर्मों में ही आयु का उपभोग करें।

May we Devas! hear with our ears what is good, may we, holy Ones! see with our eyes what is good, may we praise you with our firm limbs and bodies. and enjoy the divine life bestowed on us.

वैश्वदेवीं वर्चस आ रभध्वं शुद्धा भवन्तः शुचयः पावकाः। अति कामन्तो दुरिता पदानि शतं हिमाः सर्ववीरा मदेम ।११। (अथर्ववेद १२।२।२८)

वर्चस् (तेज) को प्राप्त करने के लिए वैश्वदेवी (सब विषयों का ज्ञान कराने वाली वेदवाणी) को आरम्भ करो और उसके द्वारा स्वयं पित्र बनते हुए दूसरों को भी पित्र करने वाले बनो । दुरवस्था वाले स्थानों और चिह्नों का अतिक्रमण करते हुए हुम सब वीर सौ वर्ष तक आनन्द से रहें।

Becoming pure and bright and purifying strike the universal strain to attain lustre!

May we, passing beyond troblous paths, enjoy a hundred winters with all our heroes.

यां मेधां देवगणाः पितरक्चोपासते। तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ।१२। (यजुर्वेद ३२।१४)

जिस मेथा शक्ति की देवगण और पितर जन भावना करते हैं, हे प्रकाशस्वरूप अग्नि (परमेश्वर), वही मेघा मुफ्ते प्रदान करो और उस के द्वारा मुफ्ते मेघावी बनाओ ।

Endow me today, O Agni, with that talent which Devas and Fathers regard favourable.

मेधां मे वरुणो दधातु मेधामग्निः प्रजापितः । मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा ११३। (यजुर्वेद ३२।१४)

वरुण देव मुक्ते मेघा प्रदान करें, अग्नि देव मुक्ते मेघा देवें, प्रजा-पति मुक्ते मेघा दें, इन्द्र और वायु मेघा शक्ति प्रदान करें और विघाता भी मुक्ते मेघा देवें।

May Varuna grant me wisdom,
may Agni and Prajapati give it to me;
May Indra and Vayu give me talent,
and Dhata grant it to me. Hail!

तेजोऽसि तेजो मयि घेहि । वीर्यमिस वीर्यं मयि घेहि बलमिस बलं मयि घेहि ओजोऽस्योजो मयि घेहि मन्युरिस मन्युं मयि घेहि सहोऽसि सहो मयि घेहि ।१४। (यजुर्वेद १६।६)

हे परमात्मन् ! आप तेज हैं, मुभे भी तेज प्रदान करें; आप वीर्य-वान् हैं, मुभे भी वीर्य देवें; आप वल हैं, मुभे भी वल दें; आप ओज हैं; मुभे भी ओजस्वी वनायें; आप मन्यु हैं, मुभे भी मन्यु देवें; आप सहनशील हैं, मुभे भी सहनशील वनायें।

O Lord! Thou art splendour, implant splendour in me; Thou art manliness, give me manliness; Thou art strength, give me strength; Thou art vigour, implant vigour in me; Thou art vehemence, give me vehemence; Thou art endurance, implant endurance in me.

# नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे । नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्वः समीहसे ।१५।

(यजुर्वेद ३६।२१)

हे परमात्मन् ! तुम्हारी विद्युत् का स्वागत है, उसे नमस्कार है; तुम्हारे गरजते हुए मेघ का स्वागत है, उसे नमस्कार है; हे परमात्मन् ! जिस से कि तुम प्रकाश को हमारी ओर प्रेरित करते हो, अतः तुम्हारे लिए स्वागत है।

Welcome to the lightning,
Welcome to the thunder,
homage to thee, glorious Lord,
who winnest us heavenly light.

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्ध श्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्व-वेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ।१६।

(ऋग्वेद शाहा६; यजुर्वेद २५।१६; सामवेद १८७५)

बहुत यशस्वी इन्द्र देव हमारा कल्याण करे । सब को जानने वाला पूषा हमारा कल्याण करे । अप्रतिहत रथ वाला ताक्ष्यं हमारा कल्यारा करे । बृहस्पति हमारा कल्याण करे ।

May the blessing of far-famed Indra be on us, may we be blessed by Pushan, the all-knowing, may be we blessed by Tarkshya with his wheel's rim unworn,

may Brihaspati bestow his blessing on us.

#### ३१-यज्ञ की भावना

(Spirit of Sacrifice)

आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् । प्रजापतेः प्रजा अभूम स्वर्देवा अगन्मामृता अभूम ।१।

(यजुर्वेद १।२१)

श्रायु यज से (श्रेष्ठ कर्म से) समर्थ हो; प्राण (जीवन शक्ति) यज्ञ से समर्थ हो; चक्षु (दर्शन शक्ति) यज्ञ से समर्थ हो; श्रोत्र (श्रवण शक्ति) यज्ञ समर्थ हो; पृष्ठ यज्ञ से समर्थ हो; यज्ञ (श्रेष्ठ कर्म) यज्ञ से समर्थ हो; हम प्रजापित परमात्मा की प्रजा बनें। हे देवो! हम सुख एवं स्वर्ग को प्राप्त होवें, हम अमरता को प्राप्त करें।

May life prosper by sacrifice.

May life-breath prosper by sacrifice.

May the eye prosper by sacrifice.

May the ear prosper by sacrifice.

May the back prosper by sacrifice.

May sacrifice prosper by sacrifice.

We have become the children of the Lord of life (Prajapati). Devas! may we attain heaven, may we become immortal.

# ३२-वैदिकः रहस्यवाद (Vedic Mysticism)

को अद्धा वेद क इह प्र वोचद् देवाँ अच्छा पथ्या ३ का समेति। दद्ध एषामवमा सदांसि परेषु या गुह्येषु व्रतेषु ।१। (ऋग्वेद, ३।५४।५)

कीन यह निश्चयपूर्वक जानता है ग्रीर कौन यह बता सकता है कि देवों की ओर कौन सा मार्ग जाता है अर्थात् देवमार्ग कौन सा है। इन देवों के उत्कृष्ट एवं छिपे हुए जो स्थान हैं उन में से जो नीचे के स्थान हैं वे ही दिखाई देते हैं।

Who knows this truly? who will declare it here.? what paths lead together to the Devas? Only the lowest abodes of these are seen which exist in supreme and secret spheres.

यो धर्ता भुवनानां य उस्राणामपीच्या वेद नामानि गुह्या । स कविः काव्या पुरु रूपं द्यौरिव पुष्यति ।२। (ऋग्वेद ८।४१।४)

जो समस्त भूवनों को घारण करने वाला है, जो उत्तम ऊपर के मार्ग में चलने वाले सूर्यादि के गुप्त (बुद्धिगम्य) ग्रीर अन्तर्हित नामों तथा स्वरूपों को जानता है, वह किव (क्रान्तदर्शी और परम मेघावी), सूर्यं के समान, विद्वान् मेघावी पुरुषों के अभ्यासयोग्य ज्ञानों की अनेकः प्रकार से पुष्ट करता है।

He who supports the worlds and knows the secret and mystical names of the morning beams, He, poet, cherishes like heaven manifold forms by His poetic powers. चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्बाह्मणा ये मनीषिणः । गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ।३। (ऋग्वेद १।१६४।४५)

वाणी के चार परिमित (मापे हुए) स्थान हैं उन्हें केवल मनीषी ख़ह्मण ही जानते हैं: उन में से तीन गुहा में निहित ग्रौर गुप्त हैं; वे प्रकट नहीं होते। यह वाणी का चौथा रूप है जिसे मनुष्य बोलते हैं।

There are four grades of speech that have been measured;

they are know to wise men with divine knowledge.

Three of these grades, kept in secret, make no motion, it is the fourth grade that people speak.

## पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणेभिरावृतम् । तस्मिन् यद्यक्षमात्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः।४।

(अथववेद १०।८।४३)

तीन गुर्गों (सत्त्व, रजस् और तमस्) से आवृत नौ द्वारों वाला (जो) कमल (शरीर) है उस में आत्मा वाला जो पूजनीय तत्त्व है उसे ही स्नह्मवेत्ता लोग जानते हैं, प्राप्त करते हैं।

Nine-portalled lotus is enclosed with three bonds, where in

lives the spirit with the Atman within.

Men versed in sacred knowledge of the Vedas realise it.

अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृष्तो न कुतइच-नोनः । तमेव विद्वान् न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरम-जरं युवानम् ।५। (अयवंवेद १०।६।४४)

कामनारहित, घीर, अमर, स्वयंभू (अपने आप उत्पन्न), रसः (वीयं ग्रथवा पराक्रम) स तृष्त (परिपूर्ण) परमात्मा को जानता हुआ पुरुप मृत्यु से नहीं डरता। अर्थात् ऐसा पुरुप निर्भय होता है, उसे मृत्यु का भय भी नहीं सताता।

Desireless serene immortal, self-existent, contented with the essence, lacking nothing, is He. One has no fear of death who has known Him, the Atman—serene, undecaying truthful.

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽय-नाय ।६। (यजुर्वेद ३१।१०)

अज्ञानान्धकार से परे वर्तमान, आदित्यस्वरूप उस महान् (ग्रनन्त) पुरुष (परव्रह्म) को मैं जान्, क्योंकि उसे जान कर ही ममुख्य मृत्यु का अतिक्रमण कर सकता है, मृत्यु को पार कर उस से बच सकता है। और कोई मार्ग जाने के लिए अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं है।

I know this Supreme Absolute Being, who is refulgent as the sun and is beyond darkness. By knowing Him alone one transcends death.

There is no other path to go.

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि विद्वे निषेदुः। यस्तन्न वेद किमृचां करिष्यति य इत्त-द्विदुस्त इमे समासते ।७।

(ऋग्वेद १।१६४।३६; अथर्ववेद ६।१०।१८)

परम ब्रह्म परमात्मा परम आकाश के समान व्यापक और वेद की ऋचाओं के समान अविनाशी है। उस में ही समस्त देवगण स्थित हैं। जो उस परब्रह्म को नहीं जानता वह इन वेदमन्त्रों से भी क्या करेगा? जो उस परम तत्त्व को जानते हैं वे ही उत्तम स्थान पर बैठते हैं।

What will he do with the hymn of the Veda who does not know its theme—the Eternal Brahma in the supreme region, where the Devas dwell?

But they who know it are perfect.

#### परीत्य भूतानि परीत्य लोकान् परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशक्च । उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनाऽऽत्मानमभि संविवेश । ६। (यजुर्वेद ३२।११)

समस्त भूतों (पदार्थों और प्राशियों) को व्याप्त कर, सब लोकों को व्याप्त कर के, सब दिशाओं और उपदिशाओं एवं सीमाओं को व्याप्त कर के ऋत (सत्य शाश्वत मूल तत्त्व) से प्रथम प्रादुर्भूत स्थिति को स्वाश्रय में रख कर परमात्मा ने अपने आप को प्रविष्ट किया। अर्थात् परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है।

Having encompassed all creatures, encompassed all world, encompassed all the regions and directions, and having approached His first-created Eternal Order He with the Self entered into the Self. यरि द्यावा पृथिवी सद्य इत्वा परि दिशः परि स्वः। ऋतस्य तन्तुं विततं विचृत्य तदपश्यत्तदभवत्त-दासीत्। १। (यजुर्वेद ३२।१२)

द्युलोक और पृथ्वीलोक को (उन की उत्पत्ति के अनन्तर) तुरन्त ही परिप्राप्त हो कर (घेर कर, स्वाघीन कर के), समस्त लोकों को परिप्राप्त कर के, दिशाओं को परिप्राप्त कर के, सूर्य को परिप्राप्त कर के जो ब्रह्म विराजमान है, उस नेऋत (अव्यक्त प्रकृति) के फैंके तन्तु को विच्छिन्न कर के देखा कि सर्वत्र वह (स्वयं) था औरवह ही हो गया।

Going swiftly round the sky and earth, around the worlds, around the quarters, around the Heaven, and lengthening out the wide-spread thread of Order, He saw that, He became That, He was That.

इन्द्रं सित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरु-रमान् । एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मात-रिश्वानमाहुः ।१०।(ऋषेद १।१६४।४६)

वह (परमात्मा) एक हीं है परन्तु विद्वान् ब्राह्मण उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। उसी को इन्द्र, मित्र, वरुण और अग्नि कहते हैं। वह ही दिव्य सुपर्ण और गरुत्मान् है। उसी को अग्नि, यम और मात-रिश्वा कहते हैं।

They call Him Indra, Mitra, Varuna and Agni, and He is glorious Suparna Garutman; He is One but the sages call Him by various mames, they call him Agni, Yama and Matarishvan.

तदेवाश्निस्तदादिः यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ।११। (यजुर्वेद ३२।१)

वह (परब्रह्म) ही अग्नि है, वह ही आदित्य है, वह ही वायु है और वह ही चन्द्रमा है; वह ही शुक्र है और वह ही ब्रह्म है; वह ही आप: (जल) है और वह ही प्रजापित है।

He is Agni, He is Agitya, He is Vayu, He is Chandrama, He is Shukra and He is Brahman, He is Apah and He is Prajapati.

अदिति द्यौरिदिति रःति रक्षम दिति मिता स पिता स पुत्रः । विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदिति जीतम-दिति जीनित्वम् । १२।

(ऋग्वेद १।८६।१०; यजुर्वेद २५।२३; अथर्ववेद ७।६।१)

अदिति ही चुलोक है; अदिति अन्तरिक्ष है; अदिति माता, पिता और पुत्र है; अदिति ही सब देवता हैं और अदिति ही पंच जन (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद) हैं; जो बन चुका है और जो बनने बाला है वह सब अदिति ही है।

Aditi is heaven, Aditi mid-region.

Aditi is Mother, Father and Son,

Aditi is all the Devas and the five peoples,

Aditi is all that is born and that is to be born.

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः ज्ञता दञ्च ।१३। (ऋन्वेद ६।४७।१८)

प्रत्येक रूप में उसी का प्रतिरूप है अर्थात् सब प्राणियों में वहीं तदाकार हो कर विराज रहा है। उसी का रूप ही सर्वत्र दिखाई देता है। इन्द्र मायाओं (विविध प्रकार की बुद्धियों और शक्तियों) से नाना रूपों में जाना जाता है। उस के अधीन सैकड़ों प्राणी (मनुष्य, अश्व आदि) काम करते हैं।

For each and every form He is the image:
it is His form that is to be seen everywhere;
Indra moves multiform by his creative charm;
the steeds yoked to his chariot are a thousand.

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्तोबाहुरुत विश्वत-स्पात् । सं बाहुभ्यां धमित सं पतत्रैर्यावाभूमी जनयन् देव एकः ।१४। (ऋषेद १०।८१।३)

उस देव (परब्रह्म परमात्मा) के चक्षु सब ओर हैं; उस के मुख सब ओर हैं; उस की भुजाएं सब ओर हैं और उस के पैर सब ओर हैं। वह अपनी सर्वव्यापिनी भुजाओं से सर्वत्र व्याप्त है। वह देव एक ही है और द्युलोक तथा पृथ्वीलोक को उत्पन्न करता है।

With eyes everywhere, with mouths in all sides, with arms all around and with feet in all quarters, and with His all-spreading arms, One Divine Being, the creator of the heaven and the earth, infuses life into all beings.

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। हिरण्यगर्भ इत्येष मा मा हिंसीदित्येषा यस्मान्न जात इत्येषः ।१५। (यजुर्वेद ३२।३)

उस परमात्मा की कोई प्रतिमा (मूर्ति अथवा तुलना) नहीं है जिस का नाम (नाम स्मरगा) महान् यश देने वाला है। वह हिरण्य-गर्भ परमात्मा मुक्ते मत मारे अर्थात् मेरी किसी प्रकार भी हानि न करे, यही मेरी उस से प्रार्थना है, क्योंकि वह कभी उत्पन्न नहीं होता।

There is no image of him, none to compare with him, His name 'Hiranyagarbha' is highly glorifying. May He not harm me.

I pray to him Who is never born.

# सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्। र्सीन मेधामयासिषं स्वहा ।१६। (यजुर्वेद ३२।१३)

समस्त सदनों (भुवनों, लोकों) के अद्भुत (अभूतपूर्व) पति, इन्द्र के भी काम्य परमात्मा को एवं उस की सम्भजनीय बुद्धि को प्राप्त होऊँ, यही प्रायंना है।

May I approach wonderful Lord of the Assembly, dear to Indra, lovable and bestower of wisdom, Hail !

#### त्र्यन्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् । उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।१७। (ऋग्वेद ७।४६।२२)

हम उस परब्रह्म परमात्मा की स्तृति करते हैं जो त्रिकालज्ञ है और तीनों कालों में एक रस रहने वाला है, जो यशस्वी और वलदाता है। जैसे पका हुआ खरवूजा लता-बन्धन से छूट जाता है वैसे ही वह परब्रह्म मुक्ते भी मृत्यु के बन्धन से मुक्त कर दे, परन्तु अमरता (मोक्ष) से न छुड़ाए।

To Tryambaka our offerings:

to the fragrance-bearer, the increaser of
nourishment,

My he release me, like the cucumber from its stem,
from mortal life, not from immortality.

#### हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् । तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ।१८। (यजुर्वेद ४०।१५)

हिरण्मय (स्विशाम चमकदमक वाले) पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे पूषन् देव ! (सव का भरण-पोषण करने वाले परमेश्वर !) सत्य धर्म को देखने के लिए तू उस ढकने (पर्दे) को हटा दे ताकि हम उसे देख सकें।

The face of truth is covered with a lid of gold. unveil, O God, His golden lid, so that we may see the truth and know our duty.

#### ३३-मृत्यु (Death)

यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नैषा गन्यूतिरपभर्तवा उ । यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या अनु-स्वाः ।१। (ऋषेद १०।१४।२)

सर्वप्रथम यम ने हमारे लिए अर्थात् प्राणियों के लिए यह मार्ग (मृत्यु का मार्ग) जाना । यह मार्ग किसी के द्वारा अपहृत नहीं किया जा सकता । जिस मार्ग से हमारे पूर्वज गए हैं उसी से अपना हित जानते हुए सभी अनेक मार्गों से जाते हैं।

Yama first found out for us the road to Death, this is a road that none can rob us of.

Thither the living go their several ways, along the road by which our forefathers passed.

प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्व्येभिर्यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः । उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पद्यासि वरुणं च देवम् ।२। (ऋषेद १०।१४।७)

जाओ, जाओ, उन्हीं मार्गी से जाओ जिन से हमारे पूर्वज गये थे। वहाँ मृत्युलोक में जा कर तुम अमृतान्न से तृष्त होते हुए दोनों राजाओं यम और वरुण को देखोंगे।

Go forth, go forth, by the old paths.

by which our forefathers passed.

There thou shalt look on the Twin Kings,

Yama and Varuna, rejoicing in our sacrifice.

सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन् । हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः ।३। (ऋग्वेद १०।१४।५)

जाओ, उस उत्कृष्ट लोक में अपने पितरों के साथ मिलो। यमराज से मिलो और अपने शुभ कर्मों का फल प्राप्त करो। पाप को यहाँ छोड़ कर वहाँ अपने घर में जाओ; वहाँ प्रकाशमय शरीर के साथ जाओ।

ग

ad

ाये

Go, meet the fathers in heaven on high,
meet Yama, meet the good works done by thee..
Leave here all evil, and go home,
meet there another glorious body.

वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त<sup>©</sup> शरीरम् । ओ३म् ऋतो स्मर । विलबे स्मर । कृत<sup>©</sup> स्मर ।४। (यजुर्वेद ४०।१५)

प्राणवायु (मृत्यु के समय) अमर वायु में (समिष्ट वायु तत्त्व में) विलीन हो जाता है। वह अमर है। यह शरीर भस्मान्त है अर्थात् तभी तक है जब तक अग्नि में जल कर भस्म नहीं हो जाता। हे कर्म करने वाले जीव! ईश्वर को स्मरण कर; आगे किये जाने वाले कर्म को स्मरण कर; पीछे किये हुए कर्म को स्मरण कर। हे कर्म करने वाले जीव, ईश्वर को स्मरण कर और अपने कर्म को स्मरण कर।

My breath and spirit shall go to the immortal, and this body shall end in ashes, Remember Om, O Mind, remember thy deeds.

Remember thy actions that thou shall reap.

मृत्योः पदं योपयन्तो यदैत द्राघीय आयु प्रतरं दधानाः। आप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भवत यज्ञियासः ।५।

(ऋग्वेद १०।१८।२)

मृत्यु के पाँव को परे हटाते हुए, दीर्घ आयु को और दीर्घ बना कर घारण करते हुए (जीवन मार्ग में) चलो ग्रौर प्रजा (सन्तान) से तथा घन से वृद्धि को प्राप्त करते हुए शुद्ध और पवित्र हो कर यज्ञमय जीवन व्यतीत करो।

While, avoiding the path of Death, you go, taking hold of a long and prosperous life, may you, increasing with off-spring and riches, become pure and clean performing yajnas in your life

# ३४-परलोक (स्वर्ग)

(Heaven)

यत्र राजा वैवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः । यत्रामूर्यह्व-तीरापस्तत्र माममृतं कृथीन्द्रायेन्दो परि स्रव ।१। (ऋषेद ९।११३।०)

जहाँ प्रकाशमान ग्रौर सब का स्वामी, विवस्वान् का पुत्र राजा बन कर विराजता है, जहाँ द्युलोक की सदा स्थिति है, जहाँ वे जल अथवा ग्राप्त शक्तियाँ व्यापक हैं, उस लोक में मुफ्त को अमर बना। है इन्दु! (सोम अथवा दयालु) तू इन्द्र के लिए द्रवित हो।

Make me immortal in the realm where the son of Vivasvat reigns, where lies heaven's secret shrine, where are those waters that are ever young.

यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिन् लोके स्वहितम्। तस्मिन् मां घेहि पवमानाऽमृते लोके अक्षित इन्द्रायेन्दो परि स्रव।२। (ऋग्वेद १।११ ७)

जहाँ सदा प्रकाश रहता है, जिस लोक में सदा दिव्य प्रकाश जयवा सुख बना रहता है, उस मृत्युरहित और विनाशरहित लोक में मुफे स्थान दो। हे इन्दु ! तू इन्द्र के लिए वह।

Place me, Purifier, in that
deathless, imperishable world
Where eternal lustre glows, the realm
in which the light divine is set.

यत्रानुकामं चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र माममृतं कृधि० ।३। (ऋग्वेद १।११३।१)

जहाँ कामनानुसार यथेच्छ विचरण होता है, जहां तीनों प्रकार का सुख और तीनों प्रकार का प्रकाश है, जहाँ लोक दिव्य ज्योति से युक्त हैं, वहाँ मुभे अमर बनाग्रो । हे इन्दु ! इन्द्र के लिए द्रवित होवो ।

Make me immortal in that realm
where movement is according to wish,
in the third region, the third heaven of heavens
where the worlds are resplendent.

यत्र कामा निकामाश्च यत्र ब्रघ्नस्य विष्टपम् । स्वधा च यत्र तृष्तिश्च तत्र माममृतं कृधि० ।४। (ऋग्वेद ६।११२।१०)

जहाँ सब कामनाएं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं, जहाँ प्रकाशमान (परमात्मा) का सुखमय स्थान है, जहाँ स्वधा और तृष्ति प्राप्त होती है, उस लोक में मुक्ते अमर बनाओ। हे इन्दु ! इन्द्र के लिए प्रवाहित होती।

Make me immortal in that realm
where all wishes and longings are obtained,
where spreads the radiant One's region,
and where there is holy bliss and happiness.

यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते । कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्रमाममृतं कृधि० ।५। (ऋग्वेद १।११३।११)

जहाँ (जिस लोक में) आनन्द और मोद (प्रसन्नता) है, जहाँ सुख-प्रद सम्पत्तियाँ ग्रीर ऐश्वर्य विराजते है, जहाँ कामनायुक्त की काम-नाएं पूरी होती हैं, उस लोक में मुभे अमर बनाग्रो । हे इन्दु! इन्द्र के लिए प्रवाहित होवो ।

Make me immortal in that realm
where beatitude and joy and cheer
and transports of delight abound,
where the highest desires are filled.

नमस्कृत्यद्यावा पृथिवीभ्यामन्तरिक्षाय मृत्यवे । मेक्षाम्यूर्ध्वस्तिष्ठन् मा मा हिसिषुरीश्वराः ।६। (ग्रथवंवेद ७।१०२।१)

द्युलोक और पृथिवीलोक को एवं अन्तरिक्ष और मृत्युको नमस्कार कर के ऊंचा खड़ा हो कर निरीक्षण करता हूं। अतः ईश्वर (स्वामी—ग्रिधिकारी) मेरी हिंसा न करें।

Having paid my homage to Heaven and Earth, and to Mid-region and Death,

I stand at a hight and observe.

Let not the authorities harm me.

स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् । आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीितं द्रविणं ब्रह्म-वर्चसम् । मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् ।

(ग्रथवंवेद १६।७१।१)

मैंने वेदमाता की स्तुति की है। द्विजों को पवित्र करने वाली वेद माता उत्साह और प्रेरणा देने वाली हो। ग्रायु, प्राण, प्रजा (सन्तान), पशु, कीर्ति, धन ग्रौर तेज मुभे देकर ब्रह्मलोक को जाओ अथवा यह सब मुभे देकर ब्रह्मलोक प्राप्त कराओ।

I have praised Veda, the holy mother, boons-giving may she be inspirer of the songs of twice-born. Having enriched me with life and breath, with children and cattle, with fame and wealth. and with Brahman's lustre, go ye to Brahma's world.

## ''जन-ज्ञान'' के नियम

- १. "जन-ज्ञान" दयानन्द संस्थान का मासिक मुख पत्र है । इसका उद्देश---(क) महर्षि दयानन्द के लक्ष्य को पूर्ण करना (ख) संसार के प्रत्येक व्यक्ति तक वेद का पावन संदेश पहुँचाना और (ग) अज्ञान, पालण्ड की समाप्ति के लिए प्रत्येक सम्भव पग उठाना है।
- "जन-ज्ञान" में व्यक्तिगत राग-द्वेष और पार्टीवाजी के लेख व सूचनायें किसी भी स्थिति में प्रकाशित नहीं किये जायेंगे।
- वैदिक सिद्धान्तों के विरुद्ध विज्ञापनों का प्रकाशन भी किसी न्थिति में नहीं होगा।
- ''जन-ज्ञान'' का वार्षिक शुल्क दस रुपया, एक प्रति एक रु८ है । सदस्यों को विशेपांक वार्षिक मूल्य में दिये जायेंगे।
- प्रत्येक माह की दो-तीन तारीख को 'जन-ज्ञान' भेज दिया जाता है। यदि दस तक भी न मिले तो समिभये कि आपका 'जन-जान' कोई और पढ़ रहा है। दस तारीख तक 'जन-ज्ञान' न मिले तो श्रपने पोस्ट आफिस को पत्र लिखें ग्रौर उसकी एक प्रति हमें भेजें। पत्र प्राप्त होने पर 'जन-ज्ञान' दुवारा विना टिकट लगाये वैरंग भेजा जायगा । बीस तारीख के बाद या बिना पोस्ट मास्टर के पत्र की प्रतिलिपि के किसी भी शिका-यती पत्र पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।
  - ६. विशेषांक सुरक्षित मंगाने के लिए १ रुपये के टिकट पन्द्रह दिन पूर्व ग्राने चाहियें। विशेषांक किसी भी स्थिति में दुवारा न भेज जायेंगे।
  - ७. किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या लिखना
  - प्त. समस्त ड्राफ्ट, मनीआर्डर आदि 'जन-ज्ञान' Jan-Gyan के नाम भेजें। दिल्ली से वाहर के व्यक्ति चैक न भेजें।
  - नये सदस्य धन भेजते समय 'नया सदस्य' शब्द ग्रवस्य लिखें ग्रीर मनी-ग्रार्डर कूपन पर पता अवश्य लिखें।
  - १०. "जन-ज्ञान" के सदस्यों को 'जन-ज्ञान प्रकाशन' द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण साहित्य पौने मूल्य में दिया जायेगा। प्रवन्धक

जन-ज्ञान (मासिक)

१४६७, हरघ्यानसिंह रोड़, करौल बाग, नई दिल्ली प्र

फोन: ५६६६३६

माघ संवत् २०२८

280

## प्रचार के लिए

## आकर्षक वैदिक साहित्य

1. Light of Truth: ग्रंग्रेजी "सत्यार्थ-प्रकाश"

महर्षि दयानन्द के महान् ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का मास्टर दुर्गाप्रसाद कृत यह अनुवाद प्रत्येक दृष्टि से प्रनुपम है। छपाई, कागज जिल्द सभी दृष्टि से अत्यन्त आकर्षक यह ग्रंथ लागतमात्र पर दिया जा रहा है। पृष्ठ ५७८। साइज डिमाई आठवाँ —मूल्य १०)। कपड़े की जिल्द १२)।

2. Life and Teachings of Swami Dayanand महर्षि का अंग्रेजी जीवन चरित्र

Rs. 10.00

वावा छज्जूसिंह द्वारा लिखित अनमोल ग्रंथ महर्षि के जीवन पर श्रनुपम प्रकाश डालता है। स्व॰ पं० लेखराम द्वारा संग्रहीत सामग्री के आधार पर तैयार यह जीवन अपने ढंग का ग्रनुपम है। इसमें देश-विदेश के नेताओं द्वारा दी गई श्रद्धांजलियाँ महिंप के जीवन की प्रमुख घटनाएँ : प्रमुख शास्त्रार्थ और ३४ पृष्ठ आर्ट पेपर चित्र १६ रंगीन चित्र आकर्षक पूरी कपड़े की जिल्द अपने ढंग की आप ही है। भेंट के लिए सर्वोत्तम पृष्ठ ४२२। साइज डिमाई-आठवाँ---मूल्य १०) मात्र

3. Teachings of Swami Dayanand

Rs. 0.75

महर्षि दयानन्द की विचारघारा और शिक्षाओं से भी सभी को परिचित कराने के लिए अनुपम पुस्तक।

4. Ten Commandments

Rs. 1.00

श्रार्यसमाज के १० नियमों की अभूतपूर्व व्याख्या : स्व० पं० चमूपतिजी जी की लेखनी से। मूल्य १)

5. Message of the Arya Samaj to the Universe

भारतेन्द्र नाथ साहित्यालंकार लिखित—आर्यसमाज का संदेश फैलाने हेतु प्रभावशाली पुस्तिका-जिसका प्रभाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ३० पैसे

6. Vedic-Prayer

संघ्या, प्रार्थना मंत्र, हदन, स्वस्तिवाचन, शांन्तिप्रकरण ईशोपनिषद् आदि मभी की पूर्ण व्याल्या हिन्दी और अंग्रेजी में एक साथ ग्रीर चुने हुए भजन— भेंट के लिए ग्रत्युत्तम मूल्य २) ५०

7. Dayanand the Great (दूसरा नया संस्करण) पं ॰ वेद मित्र ठाकुर लिखित प्रभावशाली ट्रैक्ट

मूल्य १५ पैसे

382

जन-ज्ञान (मासिक)

8. An Introduction to the Arya Samaj (नया संस्करण) आर्यसमाज से सभी को परिचित कराने के लिए प्रभावशाली ट्रैक्ट १५पैसे

मूल्य २० पैसे ५) सैकड़ा 9. The Great Gaytri गायत्री मंत्र का यह सुन्दर अंग्रेजी अनुवाद प्रत्येक दृष्टि से आकर्षक है।

७५) रिम के सर्वश्रेष्ठ कागज पर रंगीन मोहक छपायी

Rs. 2.50

10. The Vedic Fundamentals वैदिक घर्म के मूल सिद्धान्त समभने हेतु प्रभावपूर्ण मार्ग दर्शन

मृत्य ६० पैसे ११. वैदिक सत्संग पद्धति (हिन्दी) नया संस्करण केवल हिन्दी में इसमें प्रत्येक मंत्र के साथ उसका अर्थ दिया गया है। २८ पींड़ विद्या कागज, तिरंगा विद्या आवरण, महिष का तिरंगा चित्र। चुने हुए भजन । ८४ पृष्ठ ।मूल्य ६० पैसे । ५० रु० सैकड़ा ।

मूल्य ४० पैसे १२. योगेश्वर कृष्ण योगेश्वर कृष्ण—भगवान् कृष्ण का यह जीवन चरित्र लाखों व्यक्तियों तक पहुँचाना चाहिए । त्र. जगदीश विद्यार्थी एम. ए. लिखित । युग प्रवर्तक दयानन्दके क्रांतिकारी स्वरूप से सभी को परिचित कराने हेतु पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है। प्रोफेसर संतराम एम । एससी । लिखित।

मूल्य ७५ पैसे १३. क्रांतिकारी दयानन्द संसार के प्रमुख वनं ग्रंथों का प्रामाणिक परिचय

१४. धर्म ग्रंथावलोकन

8.40

१५. गीत—मंजरी (नया संस्करण ) मूल्य १)

ईश्वर भिवत के गीत और प्रभु से प्रार्थना करते हुए यदि आप सचमुच अपने आप को भुलाना चाहते हैं तो "गीत मंजरी का सहारा लीजिए।

₹) (सजिल्द) १६. अमृत-पथ

मूल्य ३)। ४०० मंत्री का अर्थ सहित संग्रह, १७. वेद-ज्योति

मूल्य ४० पैसे १८, प्रार्थना मंत्र व्याख्या हरिरारण जी सिद्धान्तालंकार लिखित प्रार्थना मन्त्रों की अनुपम व्याख्या।

| १६. भारत की स्रवनित के ७ कारण                                                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| न्न० जगदीश एम० ए० की लोह लेखनी द्वारा लिखित । प्                                                                         | ्ष्ठ ६५              |
| २०. वैदिक-ग्रध्यात्म-ज्योति                                                                                              | त्य ५० पै<br>मूल्य २ |
| २१. योग-जीवन                                                                                                             | मूल्य २              |
| योग का हमारे जीवन में जो महत्त्वपूर्ण स्थान है उसका हृदयग्र<br>ग्रंथ की ग्रपनी विशेषता है। आसन, प्राणायाम, यम ग्रौर नियम | गहावणन<br>कोह्रदय    |
| पटल पर अंकित करने में सूक्ष्म ग्रंथ प्रत्येक हिंग्ट से उपादेय है।                                                        | 9                    |
| २२. नीति-दोहावली मूल्य                                                                                                   | र ८० पैसे            |
| प्रत्येक आवश्यक विषय पर उपयोगी दोहे-कविताएं ग्रीर प्रमा                                                                  | ण जीवन               |
| के संदर्भ में प्रेरक मार्ग दर्शन — आचार्य जगदीश विद्यार्थी द्वारा                                                        | संग्रहीत।            |
| २३. ज्ञान-ज्योति ४०० पेजों का भाष्य                                                                                      | मूल्य ३)             |
| २४. मां-गायत्री                                                                                                          | 9)                   |
| १०१ गायत्री मंत्रों का पाठ ग्रापके मस्तिष्क को भी प्रवुद्ध देगा।                                                         | . /<br>। स्वाध्याय   |
| के लिए अनुपम। पं० शिवद                                                                                                   | याल कृत              |
| २५. वैदिक-सिद्धान्त                                                                                                      | 2)                   |
| वैदिक सिद्धान्त स्रकाट्य हैं। यह स्वयंसिद्ध वात ग्रंथ पढ़ कर                                                             | ल्टमंग्रम            |
| हो जाती है। ग्राय समाज के सप्रसिद्ध विद्वान श्रद्धेय पर यजपाल 🖠                                                          | मिद्रांत्या-         |
| लंकार की विद्वत्ता, प्रतिभा का चमत्कार देख आप मुग्ध हो जाएंगे<br>इ <mark>ष्टि से ग्रनुपम ।</mark>                        | । प्रत्येक           |
| २६. ग्रायंसमाज के नियम                                                                                                   | ८० पैसे              |
| ज्ञान की अनुपम खोज: महर्षि के शिष्य पं० मोहनलाल विद्याल                                                                  | ਨਰ ਹੋਵਨਾ             |
| हारा लिखितः पहला संस्करण १८६१ में छपा था। या स्वाप्त स                                                                   | माज को               |
| १७. लाल ग्रांघी                                                                                                          | ८० पैसे              |
| कम्यूनिकम क्या है, कैसा है यह क्या करेगा ? इसका असली रूप                                                                 | TO YA                |
| र विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष                                                                                          | नहारना               |

कम्यूनिरूम क्या है, कैसा है यह क्या करेगा ? इसका असली रूप महात्मा नारायण स्वामी, वैद्य गुरुदत और श्री चिरंजीलाल प्रेम की प्रभावपूर्ण लेखनी द्वारा प्रचार के लिये प्रस्तुत है।

वर्म, ईश्वर, ग्रात्मा और परमात्मा का प्रभावपूर्ण सरल चित्रण श्री अोमप्रकाश त्यागी द्वारा लिखित । पहली बार, अपने ढंग की ग्रनूठी पुस्तक । २६. दहला पागल हो गया :

पौराणिक प्रलाप का मुँह तोड़ उत्तर पं० शांतिप्रकाशजी द्वारा प्रस्तुत

240

३०. वैदिक विचारधारा
३२ वैदिक भक्तिवाद
भिक्त का रस वरसे तो जीवन सरसे, इसे पीने पिलाने के लिए पुस्तक

उपस्थित है।
३३. विश्व को स्रार्यसमाज का सन्देश

१०) सैकड़ा के उपयोगी प्रचार ट्रैक्ट —मदनमोहन विद्यासागर ३३. ग्रायं समाज क्या मानता है ? --भारतेन्द्र नाथ ६४. विश्व को वेद का सन्देश = महात्मा नारायण स्वामी ३५. महिंप दयानन्द की विशेषताएँ गंगा प्रसाद उपाध्याय ३६. ग्रायं समाज की विचारधारा —पं० रामचन्द्र देहलवी ३७. ग्रायंसमाज की मान्यताएँ —रघुनाथ प्रसाद पाठक ३८. ग्रायं कौन ? ---रघुनाथ प्रसाद पाठक ३६. ग्रायंसमाज के दस नियम -स्वामी श्रद्धानन्द ४०. ईसाई पादरी उत्तर दें। ३) सैकडा ४१. A Challenge to the Christian Faith चार्ल समय १५ सैकडा ४२. Bible in the Balance —-ग्रोम प्रकाश त्यागी १०) सैकड़ा ४३. ज्ञान विज्ञान का शत्रु ईसाई मत -भारतेन्द्र नाथ १०) सैकड़ा ४४. पोप की सेना का भारत पर हमला —जगत्कुमार शास्त्री १०) सैकडा ४५. ईसाइयों की प्रचार प्रणाली --- स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती १०) सैकड़ा ४६. पादिरयों को चुनौती —- ग्रोमप्रकाश त्यागी १५) सैकड़ा ४७. वाइवल को चुनौती --- ग्रोमप्रकाश त्यागी १०) सैकड़ा ४८. ग्रीर पादरी भाग गया —शांतिप्रकाश महोपदेशक १०) सैकड़ा ४६. ईसाइयत की वास्तविकता —चार्ल्स स्मिय १५) सैकड़ा ५०. बाइवल कसीटी पर २०) सैकड़ा ५१. सत्संग महिमा-स्वामी वेदानन्द तीर्थ -५० पैसे ५२. स्वामी श्रद्धान द-जीवन चरित्र ८० पैसे ५३. उपनिषद त्रयो

## जन-ज्ञान-प्रकाशन

१५६७, हरघ्यान सिंह मार्ग करौल वाग नई दिल्ली-५

माघ संवत् २०२८

१५१

Accos on रिर्हागाँ अविम क

Class on

Tag etc. Mayun आर्य् समाज के नियम

Checked - सब सत्यविद्या ग्रौर जो पहुँ विद्या से जाने जाते हैं A सन सुव सा ग्रादि मूल परमेश्वर है।

२—ईश्वर सच्चिदानन्द-स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान् न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, ग्रनादि, ग्रनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, ग्रमर स्रभय, नित्य, पवित्र स्रौर सृष्टिकर्त्ता है। उसी की उपासना ा करनी योग्य है।

३—वेद सव सत्यविद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सव ग्रार्यों का परम धर्म है।

४—सत्य के ग्रहरा करने ग्रौर ग्रसत्य के छोड़ने में सर्वदा रहना चाहिये। उद्यत रहना चाहिये।

५—सव काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य ग्रौर ग्रसत्य को

विचार करके करने चाहियें **विश्वनाथ स्म**ि संग्रह ६—संसार का उपकार करना आर्यसमाज की मुख्य उद्देश्य है अर्थात् शारीरिक, ग्रात्मिक ग्रौर सामाजिक उन्नति करना।

७—सवसे प्रीतिपूर्वक, जमानुसार, यथायोग्य वर्तना चाहिये। - ग्रविद्धा का नास ग्रौर विद्या की वृद्धि करनी चाहिये।

६—प्रत्येक को अपनी ही उन्निति में सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु सबकी उन्नति में ग्रपनी उन्नति समभनी चाहिये।

१० सब मनुष्यों को सामाजिक सर्व-हितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक-हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें।

R216,SHA-V

ना व

Τ-

दा

हो

य

ये

म म PAYMENT PRUCESSED (NO. 1944)

MILL NO. 46 MINET STATE

Anis Book Singer

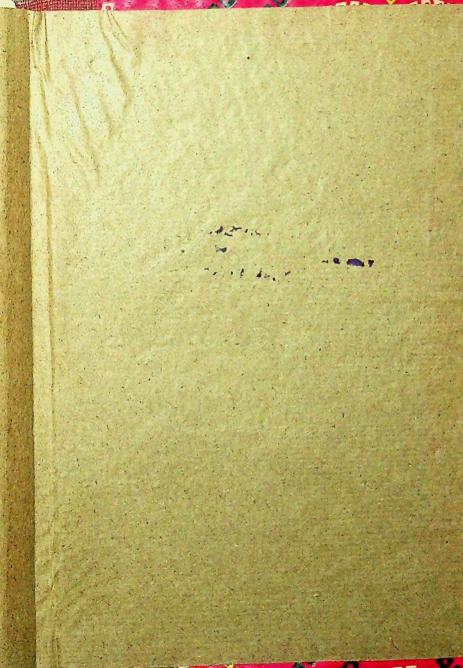

